

आरमानि अतंत्र प्रवर्धिक प्रमाणी से श्रीशुक्तदेवती के बालायन का बुनान्त वर्णित है

一种 一种 对 的 并 一种

्रिक्ष रिकारित के स्टिप्ट से निर्माण कराकर

det morning the

3

वेशीनवर्गिक्सीर (२) था: है है श्रीप्रसानि में लास्च

इक्रतसमाठ महरूज है काम रायतिमारीह ऐसे ए

# श्रीशुकदेवजी का जीवनचरित्र।

### यूमिका।

हे त्रिय महाशय!

( 9 ) विदित होकि श्रीवेद्व्यासके पुत्र के नाम से श्रीमद्भागवत विकापत है सो उसका हाल सुनकर वा दे-खकर श्रति आनंदित हुये। परन्तु शुकदेवजीकी माता का नाम किसी पाठकगणों को न विदित कियागया छे-किन आपलोगों ने यह तो कहा कि बीहा है कि वि वर्ष माता के पेटमें ही सबसाख चौर देवानाम कर परमयोग मार्ग में स्थित थे. जब शुरुदेवजी का जन्म हुआ तब नार बिवार छपेटेहुये भगे और श्रीवेदव्यास-जी श्रीशुकदेवजी के पीछे दौड़े तो श्रीवेदच्यासजी जा-नते थे कि हमने अपना विकार विवास नहीं और यह पुत्र किसका है और इसके पीक्षे क्यों दौड़ते हैं यह सं-भव की बात है कि कुछ हमारे समक में नहीं आती इयोंकि हम वेदायर राज्य गुरुकी सेवा में लेखारी ती भी यह बात ऐसी नहीं हो जहीं है क्योंकि विना संस्कार किये बहारक नहीं होसक्ता है यह वेद श्रीर धर्म शास्त्र का वाक्य है और पुराओं का भी यही वाक्य है श्रीर गर्नाधार ेय कर्म कुछ हवाड़ी वहींया तो परम

[ २ ] योगी, ब्ह्यतस्य को नहीं प्राप्त होसक्ता है क्योंकि उदा-हरण देते हैं कि-

(२) िवालिन के प्रियतामह का यह आशीर्वाद हुआ था कि नुष्टा नाम तीन पुश्त में बदल जा-यगा फिर तुम हैं हैं । प्राप्त होजाबोगे तब तीसरी पुश्त में विकारिय नाम क्षत्रिय उत्पन्नहुये गाधिके पुत्र और तिन विखामित्र ने ३००० हजार वर्ष गायत्री का िक्का तप किया और भी बहुतसा उपाय किया कि िनको इतनी सामर्थ्य थी कि ब्रह्मांड बनाने को तैयार हुये थे तब भी उन्हों किसी ने ब्राह्मण न कहा-और र्जी पारी के पेटमें १६ वर्ष नरक में रहे तो वहारी विवास से होसक्ते हैं कि वेदांतीलोग क-हते हैं कि "ं कर्न के जिल्ला करते" कि संस्कारसे द्विजहोता है जिल्हा प्रथम संस्कार नहीं हुआ तो दिज कैसे हो-सका है यह सर्वथा अध्यक्ष है विना संस्कार हुये द्विज माना जाय तो बड़े आइचर्य की बात है जो कोई लोग वीपुर्वेदकी को पापयोगी नरक से मानलिया तो है ाठकाणो ! इसका आप साबृत दें-

(३) और हमने इस विषय को गौर करके विचार किया कि इसका मूल क्या है तब जूलके ढूंढ़ने लगे ढ़ंदते ढुंदते आखिर को मिलगयाया तो हमने अपने संतोषार्थे भाषा में अवधित कियाया पश्चात् छोगों को दिखलाया उन छोगों की सम्मति यह ठहरी कि

अन्यास्य नेस्त्रः संस्था पति सरमयते । तेक्ष्म्यस्य क्षित्रेमस्य कामानि sham: II \* II

[ ३ ] आपने तो जानहीं छिया लेकिन पाठकगणोंको झंका किर भी रहजायगी कारण कि भाषा है सायत कुछ छूटगुया हो इस वास्ते सबकी संमित हुई कि मूलके साथ रहेगा तो अति उत्तमहोगा इसवास्ते हमने महाज्याने देख कर उसमें से "शांतिपर्व मोत्तधर्म-उत्तराई में अध्याय १४७ से १५८ तक श्रीर कुछ श्लोक ६१० में श्रीशुक∙ देवजीका पूरा दृष्टान्त लिखाई जोकि राजा युधिष्टिरजीने किसीसमयपर भीष्मजी से पूंछाथा कि शीराकदेवजी का पूरा दत्तांत प्रकाशित की जिये कि कैसे हुये हैं-

े (४) दूसरा योगवाशिष्ठ हा अवस्था में पहिले श्रध्याय में श्रीराजवाजातीने विकासिक से प्रक्रन किया हैं कि श्रीशुकदेवजी कैसे कारी हुये हैं तो आप कहिये, सो विर्वातिक ने सुच्वरीतिसे रामचन्द्रजीको सुन।याहै-

( ५ ) इनका तो हमने अवाय हिंहा दिया है और एक ग्रंथ से पूरा श्रीशुकदेवजीका जीवन चरित्र यथा पूं-र्वक वर्णन किया है-

(६) हेपाठकगणो!यदिइ हिमो यरम्यना विक हो-गया हो तो क्षमा करना क्योंकि-

राष्ट्रवहत्त्वलं वापि भवत्येवप्रमादतः। हसन्तिदुर्जनास्तत्र समाद्य तिसन्जनाः ॥ १ ॥

इत्यलम्॥

शिप्रविद्युवाहयः॥ श्रीप्रविद्यत दिल्लोगिकः



| शुकदेवजी का यहापवीत करना २६ १६ १६ थासजी को पुत्र का नाम रखना २६ १६ थासजी को पुत्र का नाम रखना २६ २९ शुकदेव जी का बुहस्पतिजी को गुरु करना २६ २९ शुकदेवजी को गुरु कुने नियास कर धर्मशास्त्रों का पहना गुरुद्दिणा दे समावर्तन के वास्त पिताके समीप श्राना ध्यासजी को शुकदेव जी से श्रध्ययन की बात पृंछना १७ २६ २८ २८ थासजी को शुकदेव की विवाह का विचार करना १७ २६ २८ २८ थासजी का शुकदेव से विवाह के बिये कहना १० २६ २८ २८ थासजी का शुकदेव से विवाह के बिये कहना १० २६ २८ २८ थासजी का शुकदेव से कहना १६ ३६ ४४ ७० १८ थासजी का शुकदेव से कहना १६ ३६ ४४ ७० १८ चीथा श्रध्याय ॥ शुकदेव का उत्तर देना १६ ३६ ४४ ७० १८ चीथा श्रध्याय ॥ शुकदेव को परहोक की याने कहना श्रीर पिताका सम श्रम श्रम श्रम सोवान हो प्रकृते "देवीमामवत" पहनेको श्रम से स्वान १८ ३८ ४४ ०० ४८ थासजी को बटपत्र में सोना १८ ४४ ०० ४८ थासजी को बटपत्र में सोना १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रीर पिताका सम श्रम सोवान हो प्रकृते "देवीमामवत" पहनेको १४ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रीर पिताका सम श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रीर पिताका सम श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना ४८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | and the second s |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| वरदान मानते भये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विषय                                  | रृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्लोक        |
| को बुन्दुर्सो इत्यादि वाजे वजाना श्रीर व्यासजी ने जातकर्म किया श्रीर व्यासपुत्र के बास्ते दग्रह, कमग्रहणु कृष्णाजिन अक्षाकारा से प्राप्त होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बरदान मानते भये                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ĕ—₹</b> ₹ |
| किया और व्यासपुत्र के वास्ते दण्ड, कमण्डलु कृष्णाजिन आकाश से प्राप्त होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| श्वाकाश से प्राप्त होना २४ १३-१७  शुक्रदेवजी का यहोपवीत करना २६ १६  एक के स्वान सम्पूर्ण रहस्य प्राप्त होना २६ १८  ह्यासजी को पुत्र का नाम रखना २६ २०  शुक्रदेवजीका गृह हुजमें निवास कर धर्मशास्त्रों का पहना गृह हिणा दे समावर्तन के वास्ते पिताके समीप श्राना ध्यासजी को शुक्रदेवजी के विवाह का विवार करना १७ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,            |
| शुकदेवजी का यहापवीत करना २६ १६ १६ थासजी को पुत्र का नाम रखना २६ १६ थासजी को पुत्र का नाम रखना २६ २९ शुकदेव जी का बुहस्पतिजी को गुरु करना २६ २९ शुकदेवजी को गुरु कुने नियास कर धर्मशास्त्रों का पहना गुरुद्दिणा दे समावर्तन के वास्त पिताके समीप श्राना ध्यासजी को शुकदेव जी से श्रध्ययन की बात पृंछना १७ २६ २८ २८ थासजी को शुकदेव की विवाह का विचार करना १७ २६ २८ २८ थासजी का शुकदेव से विवाह के बिये कहना १० २६ २८ २८ थासजी का शुकदेव से विवाह के बिये कहना १० २६ २८ २८ थासजी का शुकदेव से कहना १६ ३६ ४४ ७० १८ थासजी का शुकदेव से कहना १६ ३६ ४४ ७० १८ चीथा श्रध्याय ॥ शुकदेव का उत्तर देना १६ ३६ ४४ ७० १८ चीथा श्रध्याय ॥ शुकदेव को परहोक की याने कहना श्रीर पिताका सम श्रम श्रम श्रम सोवान हो प्रकृते "देवीमामवत" पहनेको श्रम से स्वान १८ ३८ ४४ ०० ४८ थासजी को बटपत्र में सोना १८ ४४ ०० ४८ थासजी को बटपत्र में सोना १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रीर पिताका सम श्रम सोवान हो प्रकृते "देवीमामवत" पहनेको १४ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रीर पिताका सम श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रीर पिताका सम श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना श्रम सोवा १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना १८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना ४८ ४८ ०० ४८ थाल को याने कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३१७         |
| पिता के समान सम्यूर्ण रहस्य प्राप्त होना २६ २६ २० यासजी को पुत्र का नाम रखना २६ २६ २० युकदेव जी का वृहस्पितजी को गुरु करना २६ २१ युकदेव जी का वृहस्पितजी को गुरु करना २६ २१ युकदेव जी का वृहस्पितजी को गुरु करना २६ २६ २६ २६ गुरु दिला दे समावर्तन के वास्ते पिताके समीप प्राना २६ २६ २६ २६ २५ २५ व्यासजी को गुकदेव जी के विवाह का विचार करना २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८           |
| स्वासजी को पुत्र का नाम रखना २६ २० १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६           |
| शुकदेव जी का बृहस्पतिजी को गुरु करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ह्यासजी को पत्र का नाम रखना           | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०           |
| शुकदेवजीको गुरु हुवमें नियास कर धर्मशास्त्रों का पढ़ना रे द गुरुद् जिणा दे समावर्तन के वास्ते पिताके समीप आना रे दे रे स्थासजी को शुकदेव जी से अध्ययन की बात पूंछना रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ग्रुकदेव जी का बहस्पतिजी को गुरु करना | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>२</b> १   |
| गुरुद्विणा दे समावर्तन के वास्ते पिताके समीप त्राना २६ १२८१८ व्यासजी को ग्रुकदेव जी से त्रध्ययन की बात पृंछना १७ २४१८ व्यासजी को ग्रुकदेव की विवाह का विवार करना १७ २६ २८१८ ग्रुकदेव का उत्तर देना २६ ३४१८ ग्रुकदेव जी का ग्रुकदेव से कहना १६ ३५१८ ग्रुकदेव जी का ग्रुकदेव से कहना १६ ३५१८ ग्रुकदेव जी का उत्तर देना १८ १८१८ ग्रुकदेव का उत्तर देना १८ ग्रुकदेव को परलोक की यात कहना त्रीर पिताका समझाना १८ ग्रुकदेव को परलोक की वात कहना त्रीर पिताका समझाना १८ १८१८ ग्रुकदेव को परलोक की ग्रुकदेव करना त्रीर पिताका समझाना १८ १८१८ ग्रुकदेव को व्यास्त के जाव की ग्रुकदेव को ज्यास्त विवास का समझाना १८ १८१८ ग्रुकदेव को ग्रुकदेव को ग्रुकदेव को ग्रुकदेव के ग्रुकदेव क                                                                                               |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २२           |
| ध्यासजी को शुकदेव जी से अध्ययन की बात पूंछना  स्यासजी को शुकदेवजी के विवाह का विवार करना  श्यासजी का शुकदेव से विवाह के बिये कहना  शुकदेव का उत्तर देना  शुकदेव जी का शुकदेव से कहना २६ ३६३४ शुकदेव जी का शुकदेव से कहना २६ ३६३४ शुकदेव जी का शुकदेव से कहना ३२ ४४७१ मिर व्यासजी को शुकदेव के वातें कहना और पिताका समझाना १२ १८३३ शुकदेव को परलोक की यातें कहना और पिताका समझाना १२ १८४६ शुकदेव को वटपत्र में सोना १४ ४८४६ शुकदेव को वटपत्र में सोना १४ ४०४२ शुक्त को वटपत्र में सोना १६ ४२६७ विष्णु को शंका करना १६ ४२६७ विष्णु को शंका करना १६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>२३</b>    |
| व्यासजी को शुकदेवजी के विवाह का विवार करना १० २६ व्यासजी का शुकदेव से विवाह के जिये कहना २० ३२—३१ शुकदेव का उत्तर देना २६ ३४—३४ शुकदेव जी का शुकदेव से कहना २६ ३६—४४ शुकदेव जी का उत्तर देना ३२ ४४—७१ किर व्यासजी को शुकदेव से कहना ३२ ४४—७१ किर व्यासजी को शुकदेव से कहना ३२ ४४—७१ क्यासजी को शुकदेव से कहना ३६ १—२० व्यासजी को शुक्ति होकर रोदन करना ४० २१—३३ शुकदेव को परलोक की यातें कहना और पिताका समझाना ४२ ४४—४४ शुकदेव को परलोक की यातें कहना और पिताका समझाना ४२ ४४—४४ शुकदेव को वटपत्र में सोना ४४ ४५—४४ शुक्ति को वटपत्र में सोना ४४ ४५—४४ शुक्ति को वटपत्र में सोना ४४ ४२—६७ विष्णु को शंका करना ४६ १—१७ विष्णु को शंका करना ४६ १—१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४—२४        |
| व्यासजी का शुकदेव से विवाह के बिये कहना २० २०—३१ शुकदेव का उत्तर देना २६ ३६—३३ शुकदेव जी का शुकदेव से कहना २६ ३६—४४ शुकदेव जी का उत्तर देना ३२ ४४—७१ किर व्यासजी को शुकदेव से कहना ३२ ४४—७१ विधा श्राध्याय !!  शुकदेव का उत्तर देना ३६ १—२० व्यासजी को हु:की होकर रोइन करना ३६ १—२० शुकदेव को परलोक की यानें कहना और पिताका समझाना ४२ ३६—४४ शुकदेव को परलोक की यानें कहना और पिताका समझाना ४२ १५—३३ शुकदेव को परलोक की यानें कहना और पिताका समझाना ४२ १५—४४ शुकदेव को परलोक की यानें कहना और पिताका समझाने ४२ १५—४४ १५—४२ शुक्त को बटपत्र में सोना ४४ ४०—४२ शुक्त को बटपत्र में सोना ४६ ४२—६७ योग को श्रांका करना ४६ ४२—६७ योग को श्रंका करना ४६ १—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६           |
| शुकदेव का उत्तर देना २६ ३४३४ शुकदेव जी का शुकदेव से कहना २६ ३४३४ शुकदेव जी का उत्तर देना ३२ ४४७१ पिर व्यासजी को शुकदेव से कहना ३२ ४४७१ पेशा अध्याय !!  शुकदेव का उत्तर देना ३६ १२० व्यासजी को दुःखी होकर रोदन करना ४० २१३३ शुकदेव को परलोक की यातें कहना और पिताका सम- झाना ४२ २४४४ श्वीद भगवती को श्वाध श्लोक को उच्चारण करना और ४०४२ श्वीर भगवती को श्वाध श्लोक को उच्चारण करना और ४२६७ प्रित्य को शंका करना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * ·                                   | २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७३१         |
| फिर व्यासजी का शुकदेव से कहना २६ ३६३४ शुकदेव जी का उत्तर देना ३२ ४४७१ फिर व्यासजी को शुकदेव से कहना ३२ ४४७१ चौथा अध्याय !!  शुकदेव का उत्तर देना ३६ १२० व्यासजी को दुःली होकर रोइन करना ४० २१३३ शुकदेव को परलोक की यातें कहना और पिताका सम- झाना ४२ ४८४४ व्यासजीका सावधान हो पुत्रको "देवीमागवत" पढ़नेको ४३४६ भाक्षा देना ४४ और भगवती को त्राध श्लोक को उद्यारण करना और ४२६७ चौच्यां अध्याय !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | २द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३२—३३        |
| शुकदेव जी का उत्तर देना २६ ३६—४४ फिर ज्यासजी को शुकदेव से कहना ३२ ४४—७१ चौथा अध्याय ॥  शुकदेव का उत्तर देना ३६ १—२० ज्यासजी को दुःखी होकर रोदन करना ४० २१—३३ शुकदेव को परलोक की यातें कहना और पिताका सम- झाना ४२ ३४—४४ व्यासजीका सावधान हो पुत्रको "देवीभागवत" पढ़नेको अद्यासजीका सावधान हो पुत्रको "देवीभागवत" पढ़नेको अद्यासजीका स्थाना ४४ ४०—४२ भीर भगवती को आधे श्लोक को उच्चारण करना और ४२—६७ प्रांद्यमा अध्यास्य ॥ देवी भगवती का उत्तर देना ४६ १—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इ४३४         |
| फिर व्यासजी को शुकदेव से कहना ३२ ४४—७१ चौथा श्राघ्याय !!  शुकदेव का उत्तर देना ४० २१—२० व्यासजी को दुःखी होकर रोदन करना ४० २१—३३ शुकदेव को परलोक की यातें कहना श्रीर पिताका सम- झाना ४२ ३४—४४ व्यासजीका सावधान हो पुत्रको "देवीभागवत" पढ़नेको ४५—४६ भाक्षा देना ४४ ४०—४२ श्रीर भगवती को श्राधे श्लोक को उच्चारण करना और ४०—४२ श्रीर भगवती को श्राधे श्लोक को उच्चारण करना और ४२—६७ प्रित्य को श्राधा स्तर देना ४६ १—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शुकदेव जी का उत्तर देना               | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६४४         |
| शुकदेव का उत्तर देना ३६ १-२० व्यासजी को दुःखी होकर रोइन करना ४० २१३३ शुकदेव को परछोक की यातें कहना और पिताका समझाना ४२ ३४४४ व्यासजीका सावधान हो पुत्रको "देवीमागवत" पढ़नेको अध्याक्षा होना ४४ ४०४२ भीर भगवती को आधे श्लोक को उच्चारण करना और ४२६७ प्रियोग अध्यादा ॥ ४६ ११० देवी मगवती का उत्तर देना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | xx—63        |
| ब्यासजी को दुःखी होकर रोइन करना ४० २१३३ शुकदेव को परलोक की यातें कहना और पिताका सम- झाना ४२ ३४४४ व्यासजीका सावधान हो पुत्रको "देवीभागवत" पढ़नेको ४४ ४६४६ भाक्षा देना ४४ ४०४२ और भगवती को आधे श्लोक को उच्चारण करना और ४२६७ प्रियमों अध्याय ॥ देवी भगवती का उत्तर देना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | चौथा अध्याय ॥                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ब्यासजी को दुःखी होकर रोदन करना ४० २१३३ शुकदेव को परलोक की यातें कहना और पिताका सम- झाना ४२ ३४४४ व्यासजीका सावधान हो पुत्रको "देवीमागवत" पढ़नेको आज्ञा देना ४४ ४०४२ और भगवती को आधे श्लोक को उच्चारण करना और विष्णु को शंका करना ४६ ११० देवी भगवती का उत्तर देना ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शक्षेत्रकाउत्तरहेना                   | ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२०          |
| शुकदेव को परलोक की यातें कहना श्रीर पिताका सम- झाना ४२ ३४४४ व्यासशीका सावधान हो पुत्रको "देवीभागवत" पढ़नेको आज्ञा देना ४४ ४०४२ श्रीर भगवती को श्राधे श्लोक को उच्चारण करना और विष्णु को शंका करना ४६ ४२६७ दिवा भगवती का उत्तर देना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१३३         |
| झाना ४२ २४४४ व्यासशीका सावधान हो पुत्रको "देवीभागवत" पढ़नेको भाक्षा देना ४४ ४६४६ विष्णु को बटपत्र में सोना ४४ ४०४२ और भगवती को त्राधे श्लोक को उद्यारण करना और विष्णु को शंका करना ४६ ४२६७ प्रीचिनो अध्याय ॥ देवी भगवती का उत्तर देना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| शाह्रा देन। ४३ ४६४६ विष्णु के। बटपत्र में सोना ४४ ४०४२ और भगवती को आधे श्लोक को उद्यारण करना और विष्णु को शंका करना ४६ ४२६७ विष्णु को मगवती का उत्तर देना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्याना                                | ध२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b> 888 |
| विष्णु को बटपत्र में सोना ४४ ४०४२ श्रीर भगवती को त्राघे श्लोक को उच्चारण करना और विष्णु को शंका करना ४६ ४२६७ प्रांच्यां अध्याय ॥ ३६ भगवती का उत्तर देना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3888         |
| श्रीर भगवती को त्राध श्लोक को उद्यारण करना और विष्णु को शंका करना ४६ ४२६७ दां चर्चा अध्याय ॥ ४६ ११० देवी भगवती का उत्तर देना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| विष्णु को शंका करना ४६ ४२६७ प्रांच्यां अध्याय ॥ ४६ ११० चेवी भगवती का उत्तर देना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| दांचनां अध्याय ॥<br>देवी भगवती का उत्तर देना ४६ ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | ક્રષ્ટ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४२६७         |
| A second |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | देवी भगवती का उत्तर देना              | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१</b> १०  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                     | 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१११</b> २ |

|                                         |                          | Promise Halpitiana repussion di Transporte | •             |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| विषय                                    |                          | वृष्ठ                                      | श्लोक         |
| व्यासजीका घोलना                         |                          | 22                                         | १३            |
| महाजदमी का उत्तर देना                   | ***                      | 28                                         | १४१८          |
| स्तर्जीका बोजना                         | ***                      | ×2                                         | १६२३          |
| हरिभगवान् का घोलना                      | 0 S * 10                 | . ૪૩                                       | <b>२४</b> २६  |
| ब्यासजीकी आजा से देवीय सब               | को पड़ना और र            | तं-                                        |               |
| तोष को न प्राप्त होना                   | ***                      | 28                                         | २०४४          |
| पुनःसमभाना और किर मिथिवःपुः             | री को छ। बादेना          | yo                                         | 82            |
| राजा जनक की प्रशंका करना                | ***                      | 199                                        | <b>४६</b> ४=  |
| स्तजीको कहना और शुकदेव को               | चे। छना •                | ×=                                         | 858           |
| संदेह निवृत्ति के लिये मिथिलायुरी       | में गतन करना             | وع                                         | 1             |
| छठवां अध्याय                            | · W                      | i                                          | 1             |
| गुलदेवकीको प्र <mark>ताम करना और</mark> |                          | fi-                                        |               |
| र्धाद देना और छकदेवजी का बाण            |                          |                                            | 2-22          |
| समण करते हुये एक वर्ष में विकित्य       |                          | ६३                                         | १२१४          |
| शहर में प्रवेश करते हुये गुकदेव         |                          |                                            |               |
| कना और शुक्रदेव को कुछ नहीं उत्तर       |                          | ६४                                         | १६१≂          |
| प्रतीद्दार को शुकदेव से कहना            |                          | ફપ્ર                                       | 1             |
| शुकदेव को उत्तर देना                    | ***                      | Ex                                         | 1             |
| थोर शुकदेवको चुप होजाना श्रीर           | <b>डारपालका</b> सःसर्भ   |                                            |               |
| कहना                                    |                          | ६૭                                         | ३०३२          |
| शुकदेव जी को उत्तर देना                 | ***                      | -                                          | <u>*</u> 2324 |
| प्रतीहार को शुकदेव जी से कहना           | ***                      | (                                          | ₹0            |
| शुकदेव जी को उत्तर देना                 |                          | ŧ.                                         | ३६३६          |
| प्रतीहार को शुकदेव के निमित्त क         | हना                      | ĘĘ                                         |               |
| शुकदेवजी को कहना और द्वारपार            |                          |                                            |               |
| रना और शुकदेवको पहिले रुहरपन            |                          |                                            | - House       |
| से दूसरे फाटक पर द्वारपाल को            |                          |                                            | to to         |
| चुप होजाना                              |                          | ફર્ફ                                       | ४१४३          |
| राज्याधिकारी का दूसरे द्वार में प्र     |                          |                                            |               |
| देखाना श्रीर शुकदेव जी की रात्रि में    | शयन करना                 | ৩১                                         | 78-67         |
| शुकदेवती का सभेरे उट नित्यकर्म          | धर आसतपर धेड             | ना ७३                                      | £ 50          |
| हात्रहाँ अध्याय                         |                          |                                            | ,             |
|                                         |                          |                                            | 4             |
| राजा जनकजी का पुरोहित को व              | <b>प्रागेकर</b> सुकदेवती | के                                         | *             |
| पास भागा                                | * # %                    | th                                         | 30            |
|                                         |                          |                                            |               |

| विषय                                                 | पृष्ठ      | श्लोक                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्रुकदेव से कुश्ल पृंछना                             | હક         | ₹ −0                                                                                                                                                                                                                              |
| राजा से शुकदेव को कुराल पृंछना                       | હ્ય        | 3-0                                                                                                                                                                                                                               |
| शुकदेव जी से राजाने प्रश्न किया कि आपका श्रागमन      |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| किस तरह इआ                                           | હર         | 8-8                                                                                                                                                                                                                               |
| शुकदेव का उत्तर देना                                 | હજ         | ६१४                                                                                                                                                                                                                               |
| राजा जनकजी को कहना                                   | ; ७६       | १४ -२२                                                                                                                                                                                                                            |
| शुकदेवजी को प्रश्नकरना                               | ডহ         | २३०                                                                                                                                                                                                                               |
| राजा जनकजी को उत्तर देना                             | ७८         | २४४७                                                                                                                                                                                                                              |
| शुकदेवजीको प्रश्न करना                               | 52         | 8=xe                                                                                                                                                                                                                              |
| राजा जनकजी को उत्तर देना                             | ದಚಿ        | ४७-६२                                                                                                                                                                                                                             |
| आठवां अध्याय ॥                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| आठना अन्याय ॥                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ग्रुक्रदेवजी का प्रश्नकरना राजा जनकजी से 🗼 🙃         | = = = =    | 830                                                                                                                                                                                                                               |
| राजा जनक को ग्रुकदेवजी से कहना                       | 03         | २८३४                                                                                                                                                                                                                              |
| राजा जनकजी से बिदाहो पिता के आश्रम में आना 💀         | . 83       | ३६●                                                                                                                                                                                                                               |
| व्यासजी का पुत्रको देलकर प्रसन्न होना श्रौर कुशलप्र  | <b>T</b> . |                                                                                                                                                                                                                                   |
| पूंछना                                               | . 82       | 300                                                                                                                                                                                                                               |
| राजा जनक की समाका वृत्तान्त अपने पितासे कहक          | τ          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| वर्णाश्रम को मानकर स्थितहुये                         | . 83       | ३६३६                                                                                                                                                                                                                              |
| व्यासर्जी ने शुकदेव का विवाह कराया                   | £3.        | 800                                                                                                                                                                                                                               |
| शुकदेवने पांच सन्तान उत्पन्न किया                    | . 83       | 85-0                                                                                                                                                                                                                              |
| लड़की का विवाह करना                                  | . {3       | ४२०                                                                                                                                                                                                                               |
| जामाताका सन्तान पैदाकर तपस्या करने को जाना श्रौ      | र          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| नारदोपदेश से मोच को प्राप्तहोना                      | . [3       | 83-87                                                                                                                                                                                                                             |
| शुकदेवजी को पिताको त्यागकर कैलापसर्वत पर जान         | 83 11      | 85-0                                                                                                                                                                                                                              |
| ध्यान में स्थितहो पर्वत से ऊपर उद्घलकर आकाशमा        |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| में स्थितहोना श्रोर ऋषियों को विकलहोना श्रीर पर्वत फ | <b>r</b> - |                                                                                                                                                                                                                                   |
| टना यह शब्दसुन व्यासजी का रुद्नकर कैलासपर जान        | IT         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| याने शुकदेव के समीप जाना शुकदेव का पिताजीको ज्ञानते  | È          | ₩·                                                                                                                                                                                                                                |
| विष्णुमं जीन होजाना                                  | . 58       | ४७-४२                                                                                                                                                                                                                             |
| व्यासजी को रोताहुआ देख कर महादेव की समस्कान          | प्र इप्र   | x3-x3                                                                                                                                                                                                                             |
| सब ऋषियों से शुक्रदेवका हाल वर्णन करना               | . દદ્      | X=-0                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रीर ब्यासजी को श्रपने श्राश्रमपर स्थित होजाना      | . 88       | x=- &x                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      |            | n de la company de la comp<br>La company de la company de |



श्रीगगोशाय नमः ॥

## श्रीशुकदेवजीका जीवनचरित्र॥

### मङ्गलाचरणम्॥

यंब्रह्मवेदान्तविद्योवद्गितपरंप्रधानंपुरुषंतथान्ये ॥
विश्वोद्गतःकारणमीश्वरं वा तस्मैनमोविष्नविनाशनाय १
नित्यामनन्तांप्रकृतिपुराणीं चिद्योश्वर्गां भविज्ञगन्निवासाम्।
शिवार्द्धदेहामगुणांगुणाश्रयांवर्णार्थरूपांप्रणमानिदेवीम्
विवेकिनांविवेकाय विमशीयविमशिनाम् ॥
प्रकाशानांप्रकाशाय ज्ञानिनांज्ञानिरूपिणे ॥ ३ ॥
पुरस्तात्पार्श्वयोः एष्ठेनमस्कुय्योमुपर्यधः ॥
सदाअचिन्त्यरूपेण विधेहिभवदासनम् ॥ ४ ॥

में भगवती का आराधन कर रहा था सो एकदिन पूजानत समय में मेरे को श्रीशुकदेवजी का स्मरणहुआ उससमय इमने यह विचार किया कि देखो जबसे होश हुआ आजतक में यही सुनता चलाआता हूं कि शुकदेवजी अपने माता के पेटही में सब विद्या को पहचुके थे यह मान श्रीमद्रागवत की तरफ विचार किया तो उस में भी हमको बहुतही शङ्काहुई और बहुतसे लोग कहते हैं कि श्रीशुक्देवजी नार बिवारलपेटे हुये पैदाहुये भग पीछे व्यासजी भी दौड़े श्रीशुक्देवजी के पीछे यह बात सुन कर हमको अति सन्देह हुआ और हमने कहा यह बात असंभ-वित है आजतक ऐसी बात कहींपर पाई नहीं गई और ब्रह्म स्रुष्टि में भी नहीं पाई जाती और जो २ अवतार हुये उनमें कुछ कारण भी था और श्रीशुकदेव जी कारण सृष्टिमें न आया क्योंकि विना कारण कोई वस्तु पैदा नहीं होसक्ती देखो श्रीस्कन्द जी का जन्म किसतरह से हुआ तिसकाभी कारण मालूमहोता है इसी तरह से अनेक सृष्टि हुई उसमें कोई शङ्का नहीं पाईगई परन्तु श्रीशुक्रदेवजी में बड़ीभारी शङ्का उत्पन्न हुई कि अही बड़े आइचर्य की बात है कि साहेपांचहजार वर्ष कॅलियुग बीतगया और श्रीशुकदेवजीका कारण न बताया किसीको देखो पण्डित लोग बड़े विद्वान् और भागवत के मूर्तिही होरहे हैं सो उनके भी मुख से कभी शुकदेव का कारणे किसी सङ्जन लोगों ने न पाया अहो बड़े आरचर्य की बात है कि " उदरनिमित्तंबहु क्रुतवेषा " इस से यही मालूमहोता है कि अपने उदर (पेट) के नास्ते देख बनाकर अपना निर्वाह करते हैं इसी से यही प्रतीत हुआ और देखो इतने बड़े महर्षि वेड्ट्याल जी ति-नके पुत्र के नाम से भागवत बांच बांच कर अपना निर्वाह क-रते हैं और यह न शोचा कि ऐसे महात्मा श्रीशुकदेवजी वेद-व्यासके पुत्र तिनका कारण न जाना न ख्यालकिया व न बि. चारा न ढूंढ़ा अहोहो ! बड़े आइचर्य की बातहे अच्छा खैर हम कुछनहीं कहसके कि आप लोगों से छोटा हूँ सो सब सज्जन लोग मेराअवराध क्षमा करें ॥

फिर हम संतोष करिके सावधान हुये लेकिन वासना लगी ही रही कुछ तन्द्रा हमको आगई उस तन्द्रा में क्या देखते हैं एक क्षांग कहनी है कि तू सोच क्या करता है देख शुकदेवजी का हाल सब लिखाँहै प्रन्थों में किसीको नहीं देख पहुंतर महा माया मोहसे फँसे हैं इतना कहतेही आंख खुळी देखते हैं कि कोई नहीं यह विचारकर हमने फिर माताडीकी प्रार्थनाकर प्र-न्थोंका देखना शुरूअ किया सो सब हाल श्रीशुकदेवजीका यथो-चित मिलगया सो में प्रकाश करताहूं॥

ऋषयऊचुः॥

सौम्यव्यासस्यभायीयां कस्यांजातः सुतः शुकः ॥ कथंवाकीहशोयेन पठितेयंसुसंहिता ॥ १ ॥

ऋषि बोले-कि हे सूतजी महाराज! व्यासजीकी किस खी से श्रीशुकदेवजी प्रगट हुये और किसश्कार से हुये और कैसे गुणी थे जिन्होंने यह संहिता पढ़ी॥ १॥

अयोनिजस्त्वया प्रोक्तस्तथाचाऽरणिजःशुकः॥ सन्देहोस्तिमहांस्तत्र कथयाचमहामते॥२॥

और आप श्रीशुकदेव नीको अरणी से उत्पन्न अयोनिज कह-तेहों हे महाबुद्धिमन् ! इसको आप किह्ये इसमें हमको बड़ी सन्देह हैं॥ २॥

गर्भयोगीश्रुतःपूर्वे शुकोनाममहातपाः॥ कथंचपठितंतेन पुराणंबहुविस्तरम्॥ ३॥

कि हमने महातपस्वी श्रीशुक्तदेवजी को पूर्व में गर्भ योगी सुनाहे और फिर उन्होंने यह बड़े विस्तारका पुराण किस तरह से पढ़ा ॥ ३ ॥

सृत उवाच ॥ पुरासरस्वतीतीरे व्यासःसत्यवतीसृतः ॥ आधानेकळविकीतु हृष्ट्राविस्मयमागतः॥ ४॥ सृतजी बोले कि. एक समय श्रीवेवव्यासनी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठेहुये दो चटक पितयों को देखकर परम विस्मित हुये॥ ४॥

जातमात्रंशिशुंनीडे मुक्तमण्डान्मनोहरम् ॥ ताम्त्रास्यंशुभसर्वाङ्गं पिच्छाङ्कर विवर्जितम् ॥ ५॥

कि उत्पन्न होतेही अपने शिशुको जो अण्डे से प्रगट मनोहर ताममुख सब अंगसे मनोहर पुच्छ और रोमते हीन था घोंसले में छोड़कर ॥ ५ ॥

तौतुभक्ष्यार्थमत्यन्तं रतीश्रमपरायणौ॥ शिशोश्चंचूपुटेभच्यं क्षिपन्तीचपुनःपुनः॥६॥

रतिके श्रमसे परायणहुये वे दोनों भक्ष्य लाकर अपनी चाँच से बचोंकी चोंचमें बारम्बार अन्न देरहे हैं॥ ६॥

अङ्गेनाङ्गानिबालस्य घर्षयन्तोमुदान्वितो ॥ चुम्बुन्तोचमुखंप्रेम्णा कलविंकोद्दाशोःशुभम् ॥ ७॥ वह परम प्रसन्नहो अपने अंगसे बालकके अंग घर्षण करते वे कलविंक प्रेमसे अपने बालकका मुख चूमते थे॥ ७॥

वीच्यप्रेमाद्रुतंतत्र बालेचटकयोस्तदा ॥ च्यासिव्चन्तातुरःकामं मनसासमिचन्तयत् ॥ = ॥

उन दोनों चटकोंका वालक में अत्यन्त प्रेम देखकर चिन्ता-तुरहो श्रीवेदव्यासजीने अपने मनमें यथेष्ट विचार किया॥ = ॥

किंचित्रंयन्मनुष्याणां सेवाफलमभीष्सताम्॥ ६॥

जब कि पक्षी आदिके प्रेम भी पुत्रों में देखाजाता है फिर सेवा फलकी इच्छावाले मनुष्यों में हो तो क्या विचित्र है है ॥

किमेतोचटकोचास्य विवाहंसुखसाधनम् ॥ विरच्यसुखिनोस्यातां दृश्चावध्वासुखंशुमम् ॥ १०॥ क्या यह दोनों चटक पक्षी इसके बिवाह सुख साधन की रचना करिके वधूका मुख देखकर प्रसन्न होंगे॥ १०॥

त्रथवावार्धकेप्राप्ते परिचर्यांकरिष्यति ॥ पुत्रःपरमधर्मिष्ठः पुण्यार्थकळविकयोः ॥ ११ ॥

अथवा यह इनकी बुढ़ापे में सेवा करैगा यह कलविंककी प्र-सन्नताके निमित्त परम धर्म करैगा॥ ११॥

अर्जीयत्वाऽथवाद्रव्यं पितरौतर्पयिष्यति ॥ अथवाप्रेतकार्याणि करिष्यतियथाविधि ॥ १२॥

क्या यह धन उत्पन्न करिके अपने माता, पिता, को तृप्त क-रेगा अथवा विधिपूर्वक याने जिस तरह से वेदमें लिखाँहै उसी तरह से प्रेतकार्य करेगा॥ १२॥

श्रथवार्किगयाश्राद्धं गत्वासंवितरिष्यति ॥ नीलोत्सर्गे च विधिवत्प्रकरिष्यतिवालकः ॥ १३ ॥

अथवा क्या गयामें जाकर श्राद्धको करैगा क्या यह बालक विधिपूर्वक नीलवृषभ का उत्सर्ग करैगा ॥ १३॥

संसारेऽत्रसमाख्यातं सुखानामुत्तमंसुखम् ॥ पुत्रगात्रपरिष्वङ्गोलालनंचविशेषतः॥ १४॥

इस संसार में सुखों में उत्तम सुख यही कहाहै कि पुत्रके शारीर को स्पर्शकर प्रेमसे विशेषकर आर्लिंगन करना ॥ १४॥

श्रपुत्रस्यगतिनांसित स्वगोंनैवचनैवच ॥ पुत्राद्न्यतरत्रास्ति परछोदस्यसावनम् ॥ १५ ॥

विना पुत्रके गति नहीं होती और स्वर्ग भी नहीं है परलोक के निमित्त पुत्रसे अधिक कोई साधन नहीं है ॥ १४॥

मन्वादिभिहच्यनिभिर्धर्मशाहेषुमापितस्॥

पुत्रवान्स्वगेमाप्तोति नापुत्रस्तुकथंचन ॥ १६ ॥ मनु आदि ऋषियों ने ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है कि पुत्रसे ही स्वर्ग होता और विना पुत्र के स्वर्ग नहीं होता ॥ १६ ॥

दृश्यतेऽत्रसमक्षं तन्नानुमानेनसाध्यते ॥ पुत्रवान्मुच्यतेपापादाप्तवाक्यंचशाइवतम् ॥ १७॥

यह बात तो प्रत्यक्षही है कुछ अनुमानसाधन की आवश्य-कता नहीं है पुत्रवान्ही पाप से छूटजाता है यह आतों ने कहा है ॥ १७॥

श्रातुरोम्रत्युकालेऽपि भूमिशय्यागतोनरः ॥ करोतिमनसाचिन्तां दुःखितःपुत्रवर्जितः ॥ १८॥

आतुर और मृत्युकालसेभी भूमिशय्या पर पड़ाहुआ मनुष्य पुत्र के विना मनमें व्याकुल हो चिन्ता करता है॥ १८॥

धनंमेविपुलंगेहे पात्राणिविविधानि च॥

मन्दिरंसुन्दरंचेतत्कोऽस्यस्वामीभविष्यति ॥ १६ ॥ धन मेरे घरमें अनेकप्रकार का है अनेक तरह के पात्र भी हैं और सुन्दर मन्दिर याने मकान भी है इनका स्वामी कीन होगा ॥ १६॥

मृत्युकालेमनस्तस्य दुःखेनभ्रमतेयतः ॥ श्रतोस्यदुर्गतिर्नूनंभ्रान्तिचित्तस्यसर्वथा ॥ २० ॥ भृत्युकाल में उसका मन दुःख में भ्रमणकरता है इसकारण भ्रान्तिचित्तकी सर्वथा दुर्गति होती है ॥ २० ॥ एवंचबहुधाचिन्तां कृत्वासत्यवतीसुतः ॥

निःश्वास्यबहुधाचोष्णं विमनाःसंबभूवह ॥२१॥

इसप्रकार ब्यास जी अनेकप्रकार की चिन्तना करके बहुत इत्रास लेकर विमन होनेभये॥ २१॥

विचार्यमनसात्यर्थे कृत्वामनसिनिश्चयम्॥ जगासचतपस्तप्तुं मेरुपर्वतसिन्धौ ॥ २२ ॥ ऐसा मनमें विचार करके निइचय किया व तप करने को सुमेरु पर्वतपर चलेगदे॥ २२॥

मनसाचिन्तयामास किंदेवंसमुपास्महे॥ वरप्रदाननिपुणंवाञ्चितार्थप्रदंतथा ॥ २३॥

सो अपने मन में क्या विचार करने लगे कि मैं किस देवता का ध्यान करूं जो जल्दी से वरदान देकर मनोवाञ्छित पृरा करे ॥ २३ ॥

विष्णुं रुद्रं सुरेन्द्रं वाब्रह्माणं वादिवाकरम् ॥ गणेशंकार्त्तिकेयञ्च पावकंवरुणंतथा ॥ २४॥

अव विष्णु, रुद्र, सुरेन्द्र,ब्रह्मा, सूर्य, गणेश,कार्त्तिकेय, अग्नि और वरुण इनसर्वों में मैं किसकी उपासना करूं ॥२४॥

एवंचिन्तयतस्तस्य नारदोमुनिसत्तमः॥ यहच्छयासमायातो वीणापाणिःसमाहितः॥ २५॥

उनके मन में ऐसा विचार करने पर मुनिश्रेष्ठ नारदजी हाथ में वीणा लिये अपनी इच्छा से ही वहांपर प्राप्त हुये ॥ २५॥

तंद्दद्वापरमत्रीतो व्यासःसत्यवतीसुतः॥ कृत्वाऽद्यमासनंद्रवा प्रपच्छकुश्लंमुनिम्॥ २६॥ सत्यवतीके पुत्र व्यासजी नारदजी को देखि अतिपरम प्रतन्न

भये अर्घिपाद्य दें आसन देकर मुनि से कुशल पूछते भये॥ २६॥ श्रुत्वाऽथकुरालंप्रश्नं प्रपच्छमुनिसत्तमः॥ चिन्तातुरोऽसिकस्मात्वं द्वैपायनवद्स्वमे २७॥ कुशल सुनकर प्रश्न नारदमुनि पूछने लगे कि हे व्यासनी ! आप किस निमित्त चिन्ता से भरे ज्याकुल देख पड़तेहीं सी हम से कारण कही।। २७॥

व्यास उवाच ॥

अपुत्रस्यगतिर्नास्तिनसुखंमानसेततः॥

तदर्थेदुः खितरचाहं चिन्तयामिपुनः पुनः ॥ २८॥

व्यासजी बोले न तो अपुत्र की गति याने पुत्रहीन मनुष्यकी गति नहीं होती और न मनमें कभी सुख होता है इसकारण से में दुःखी होकर बारबार चिन्ता करता हूं॥ २८॥

तपसातोषयाम्यद्यकंदेवं वाञ्छितार्थदम्॥

इतिचिन्तातुरोस्म्यचत्वामहंशरणंगतः॥ २९॥

अब में अपना मनोरथ पूर्ण करनेवाले किस देवताको तप करके सन्तुष्ट करूं इस चिन्तासे व्याकुलहूँ सो आपकी शरणमें आयाहूं ॥ २६॥

सर्वज्ञोऽसिमहर्षेत्वं कथयाशुकृपानिधे॥

कंदेवंशरणंयामि योमेपुत्रंप्रदास्यति ॥ ३०॥

हे क्रपानिधे महर्षे! तुम सर्वज्ञहो किहये किस देवता की मैं शरण में जाऊं जो हमको पुत्रप्रदान करें ॥ ३०॥

सूत उवाच॥

इतिब्यासेनपृष्टस्तु नारदोवेदविन्मुनिः॥ उवाचपरयाप्रीत्या कृष्णंप्रतिमहामनाः॥ ३१॥

सूतजी बोले कि इसप्रकार व्यासजीके पूछने पर नारदमुनि गरमप्रसन्न होकर व्यासजी से बोले ॥ ३१ ॥

नारद् उवाच् ॥

पाराशर्यमहाभाग यत्वं एच्छिसिमामिह ॥ तमेत्रार्थपुरापृष्टः पित्रामेमधुसूदनः ॥ ३२॥ तब नारदजी बोले कि हे महाभाग, पराशरपुत्र ! जो आप हमसे पूछतेहो तो यही वार्ता भगवान से हमारे पिताजीने पृछी थी सो में कहूंगा॥ ३२॥

ध्यानस्थ इच्हरिंहण्डा क्लिनेविश्सवंततः॥ पर्यप्टळतदेवेशंश्रीनाथंजगतःपतिम्॥३३॥

सो किसी समय की वात है कि हमारे पिताजी हरिको ध्यान करते देखकर अति किल्ला में प्राप्त हुये और जगत्पति से पृं-छने लगे कि ॥ ३३॥

> कोस्तुमोद्रासितंदिव्यं शङ्काचकगदाधरम्॥ पीताम्बरंचतुर्वाहुं श्रीकारा जिल्लासम्स ॥३४॥

श्रीर जो कीस्तुभमणि से आप उद्गासितहो दिव्य सुन्दर शंख चक्र गदा पद्म धारण किये पीताम्बर ओहे चतुर्बाहु श्रीवत्स से अङ्कित वक्षस्थल ॥ ३४॥

कारणंसर्वछोकानां देवदेवंजगद्गुरुम् ॥ हास्तेदंहनहारां तप्यमानमहत्तपः ॥ ३५॥

सर्वलोक के कारण देव देव जगस्त्रमु वासुदेव को महातप करते हुये देखकरके ॥ ३५॥

ब्रह्मोबाच ॥

देवदेवजगन्नाथं जूनकवनसम्बद्धाः ॥ सपद्भानिकत्यादं सिल्यायसिकतार्वन ॥ ३६॥

फिर ब्रह्माजी बोले हे देव देव जगन्नाथ! तुम भूत सविष्य पर्जे-मान के ज्ञाताहों हे जन।र्दन! आप क्यों तपकरतेहें और किस का ध्यान करतेहो ॥ ३३॥

विस्तवोद्धांतम् स्र तेष्ठां क्षेत्रकारां क्ष्युः ॥ न्यान्य तेष्ठिते । विद्यारिक समस्य ॥ २७॥ इसमें मुभको वड़ाविस्तयहै जाव लवलगत् के प्रभुहें जीर जब आपभी ध्यानकरतेहों तो इस से विचित्र और क्या होगा ॥ ३७॥

> ाहानिकरहाज्जातः कर्ताहमविकायह ॥ त्वत्तःकोप्यधिकोस्त्यत्र तंदेवंब्रहिमायते ॥ ३८॥

श्रीर श्रापके नाभिकमलले उत्पद्धहुवा में जगत्का करनेवाला हूँ हे देव ! क्या श्राप से भी कोई अधिकहैं सो आप कुडाकरके हम से कहिये॥ ३०॥

> जानाम्यहं जगन्नाथ त्वमादिः सर्वकारणम् ॥ कर्तापाळिथताहर्तासमर्थः जिल्लार्थकृत् ॥ ३९॥

हे जगझाथ! मैं जानता हूँ कि तुमहीं सब जगत् के आहि कारणहो कर्तापालक हरणकर्ता और सबकार्थमें लहर्षहो॥३६॥

इच्छयातेमहाराज ृ िं ।। हरःसंहरतेकाले सोपितेवचनेसदा । ४०॥

हे महाराज ! में आपकी इच्छा से जगत्को मृजन (तथ्यार) करताहूँ और िरडी श्रह्यकारू में हरण (नाश् ) करते हैं सो भी आपकी इच्छाते ऐसा करतेहैं ॥ ४०॥

स्वरोक्तरतिर कार्यक्ति ।। ४९॥ अभिनत्त्रतिर कार्यक्ति ।। ४९॥

और आपही की आज्ञा से सूर्य्य आवाद में अमण करते हैं औरवापुरक्षी और अग्नितयतीहै औरमेघ वर्षाकरताहै॥४१॥

> व्यन्तुय्यायतिसंदेवं संशयोऽवंगहान्मम ॥ त्वतःपरंनपश्यामि देवंबैयुरायये॥ ४२॥

हे महाराज ! त्याप किस देवता का ध्यान करतेहो यह मुक्ते वड़ाही सन्देह है जिलोक में आपसे आधिक कोई देवता में नहीं देखता हुं॥ ४२॥

कुपांकृत्वाबहरुदाच भक्षोऽरिजनवसूत्रत ॥ महतांतीनगोप्यंहि प्रायःकिञ्चिदितिस्खितिगार्थ३॥ आप हुन्दरकरिके हमसे कहिये कि श्राप किसका ध्यानकरते हो मैं आप का परममक्त हूं पर्याहरी के कुछभी गोपनीयनहीं है यह स्मृति का चारपहै ॥ ४३ ॥

राष्ट्रस्वावचरंतस्य हरिशहप्रजापतिस् ॥ श्रुवेदाराज्यं स्टबंबर विषदोगतम्॥ ४४॥ यह उनके वचनसुनकर हरिप्रजापतिसे बोले कि हे ब्रह्माजी!

सावधान होकरिकै सुनो मैं आप से वर्णन करता हूं ॥ ४४॥

यद्यित्वांशिवंमाञ्च स्थितिल्ड्यन्तकारणद् ॥ तेजानन्तिजनाःसर्वे ऐया पातु पातुषाः॥ ४५॥

यद्यपि तुम अपने को सुभा को और शिवजी को जृष्टि उत्पत्ति पालन, प्रलय, रहतेबहार करते हैं तथा सब देवता, असुर, म लुष्य होग ये भी सब दारतेहैं ॥ ४५॥

स्रष्टात्वंपालकश्चाहं हरःसंहारकारकः॥

कृतः स्वादे रिजन्तर्कः वियतेने नुपारगैः ॥ ४६ ॥

कि तुम स्रष्टा,में पातवहर्ता, और इर िएडी सहार करने-वाछे हैं तो भी यह सब इच्छल कार्यक्य स्किके दिये हैं ऐसा वेद गड़ी महारमा प्रदुष्टन करतेहैं॥ ४६॥

जगरहर सम्मेश दिहरहर यिटि सिराजसी॥ स्रिकिन्दिन्तेच स्राप्तिकिन्द्रा ॥ ४७॥

जगत् की रचना करने की तुममें एकती दारितें और मुना में पालन रूप कि अगेर विकारी में तहनी शक्ति विक-मान है। १७॥

ताः विरक्षितस्त्वं न राजर्वत्ररहेणसः ॥

नाहंपालियतुंशक्तः संहर्तुनापिशङ्करः ॥ ४८ ॥

उनके विना तुम किसी कर्म के करने में समर्थ नहींहो और न मैं पालन करने में और शिव संहार करने में समर्थहैं ॥४८॥

तद्धीनावयंसर्वे वर्तामः सततंविभो ॥ प्रत्यक्षेचपरोचेच दृष्टांतंश्रुणुसुवृत ॥ ४९॥

हे ब्रह्मन् ! हम सब उसी के अधीनहोकर वर्ततेहैं हे सुव्रत! प्रत्यक्ष और परोक्ष में दृष्टान्त तुम सुनो ॥ ४६ ॥

रोषेस्विपिमिपर्यङ्के परतन्त्रोनसंज्ञायः॥ तद्धीनःसदोत्तिष्ठे कालेकालवद्यागतः॥ ५०॥

प्रलयकाल में परतन्त्र होकर हमको रेषशय्यापर शयन क-रना होता है और समय पर उसी के अधीन होकर उठना होता है॥ ५०॥

> तपश्चरामिसततं तद्घीनोऽस्म्यहंसद्।॥ कद्मित्सहलक्ष्मयाचिवहरामियथासुखम्॥५९॥

और उसीके अधीन होकर निरन्तर तपस्या करताहूं कभी छच्मी के साथ यथासुख विहार करता हूं॥ ५१॥

कद्वाचिहानवैःसार्द्धं संग्रामंत्रकरोम्यहम्॥ दारुगंदेहद्मनं सर्वलोकभयङ्करम्॥ ५२॥

कभी में दानवों के सहित संग्राम करता हूं जो सबलोकको अयदायी दारुणदेहका क्षेशकारक होता है॥ ५२॥

प्रत्यचंतवधर्मज्ञ तस्मिन्नेकार्णवेपुरा ॥ पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुयुदंमयाकृतम् ॥ ५३ ॥

हे धर्मज्ञ ! तुम्हारे देखतेही देखते एकार्णवसागर में पांचस-हस्रवर्ष ४००० तक मैंने वाहुयुद्ध किया॥ ४३॥ तौकर्णमलजोदुष्टो दानवोमदगर्वितौ॥ देवदेव्याः प्रसादेन निहतोमधुकैटभौ॥ ५४॥

और हमारे कर्ण के मल से उत्पन्न हुये वे मद से गर्वितदानव देवी के प्रसादसेही मारेगये॥ ५४॥

तद्रारवपानिकेंद्वातं कारणन्तुपरात्परम्॥

शक्तिरूपंमहाभाग किंग्टच्छसिपुनःपुनः॥ ५५॥

तब तुमने उस परात्पर के कारण को क्या नहीं जाना, है महाभाग ! वही शक्तिका रूप था फिर तुम क्या वारंवार एूं-छते हो ॥ ५५॥

> यदिच्छापुरुषोभूत्वा विचरामिमहार्णवे ॥ कच्छपःकोलसिंहइचवामनइचयुरोयुगे ॥ ५६॥

जिसकी इच्छा से पुरुष होकर महात्र्यर्णव में विचरण करता हूं और युग २ में कच्छार, वराह, नृतिंह, वामन, अवतार धारण करता हूं॥ ५६॥

नेत्रस्यापितियोज्ञोके तिर्घग्योनिषुसम्भवः॥ नऽभवंस्वेच्छयावाम वाराहादिषुयोनिषु॥५७॥

तिर्यग्योनि में जन्म लेनेको कोई भी इच्छा नहीं करताहै इस से मैं स्वेच्छा से वाराह आदि चोवियों कें जन्म नहीं लेताहूं ॥ ५७॥

विहायलक्ष्या सहसंविहारं-

कोयातिमत्स्यादिषुहीनयोनिषु॥

राज्याञ्चपुक्त्वागरु डासनस्थः-करोतियुद्धंविपुछंस्वतन्त्रः ॥ ५८ ॥

लक्मी के संग विहार छोड़कर हीनयोनि मत्स्यादिका कौन श्रीर धारण करेगा और शच्या को छोड़कर कौन स्वतन्त्र ग-रुड़ के ऊपर चड़कर संग्राम करेगा॥ ५=॥ पुरापुरस्तेऽजिशिरोमदीयं-गतंधनुज्योस्खलनात्कचापि॥ त्वयानदावाजिशिरोग्रहीत्वा-संयोजितंशिलिपवरेणभूयः॥ ५९॥

हे ब्रह्मन्! एकवारतुम्हारे नम्मुखहीधनुषकी ज्या (टंकोड़)से हमारा शिर स्खलित (गिरपड़ाथा) हुवाथा और उस समय त्वष्टा ने अश्व(घोड़ा)का शिर काटकर हमारे शरीरपर (गले में) लगा दिया॥ ५६॥

हयाननोऽहंपरिकीर्तितइय-प्रत्यज्ञतेनलव्यकोककर्तः॥ विद्यत्वनेयंकिलनोकमध्ये-कथंभवेदःतमपरोयिद्स्याम्॥ ६०॥

तब उपित से हमको हयथीव भी कहते यह आप प्रत्यक्ष-रूप से देखिये यह लोक में विडम्बना है यदि स्वतन्त्रहोते तो ऐसा क्यों होता ॥ ६०॥

तर गता इंटननन्त्रोऽ रिनश्चरया ी तोऽ रिपर्मा न ताम शिक्षं यतनंध्यायामि चनिरन्त्रस्य ॥ ६१॥

इस से मैं स्वतन्त्र नहीं हूं सर्वथा शक्तिहीनहूं उसी शक्ति का मैं निरन्तर ध्यान करता हूं ॥ ६१॥

नातः पार्वाक्षिक प्रकार विकास है। नारम्बदाच ॥ इत्युक्तं विष्युवातेन प्रस्थिते वृत्तकि है। ६२॥

हे कमलभव ! इसले चरिक में चौरबुछ वहीं जानसा हूं ना-रदजी वोले कि यहणार्थी विष्णुजी ने कीव्हाजीसे वही॥ ६२॥ लेनचार गुरुशेहित के हिन्दू ॥ ११४८१६ कि इस पुरुषार्थातिहत्वे व ६३॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! और इन्हों ने हमको सुनाई हे व्याप्त ! इस से तुमभी अपने कल्याण एउपार्थ की प्राप्ति के निमित्त ॥ ६ : ॥

श्रतंत्वंइदंभोजे अजदेवीयस्व्युक्तः॥ सर्वेद्यस्यविकदेवी यद्यदिष्टंभवेत्तव॥ ६४॥

सन्देह रहित होकर देशी के चरणारविन्य का भजनकरों जो मुम्हारा इष्टहोगा वह देवी सवकुछ प्रदान करेगी ॥ ६४॥

सूत उद्धा

देवीपादाटजनिष्णातस्तपसेप्रययोगिरो॥ ६५॥ इति विक्रास्त्र हुए है।

सूतजीबोले कि नारदजीके यह कहने पर लखराजियुद्य ना-रदजी देवीके चरणों की मक्ति करने को तप के निमित्त पर्वत (शिखर) परगये॥ ६५॥

इति कीरतक्षेत्रसहस्युराधेक्षयभस्यविभागारीकायांनास्य क्षापालंकप्रेटस्थेत्रकारम् ॥ १ ॥

स्य दिशेरोस्यासः॥

स्तपूर्वेद्ययकोतं च्यामेनामिततेजसा ॥ सूतपूर्वेद्ययकोतं च्यामेनामिततेजसा ॥ इटाहुसस्यविद्यंहुसस्य स्थापितंगुक्य ॥ १ ॥ सूतजी से ऋषि बोले कि हे सूतजी ! आप ने कहा कि, महा तेजस्वी व्यासजी ने यह सब पुराग्य बनाकर शुकदेव जी की पढ़ाया॥ १॥

व्यासेनतुतपस्तप्त्वा कथमुत्पादितःशुकः॥ विस्तरंब्रहिसकलंयच्छ्कतंकृष्णतस्त्वया॥२॥

व्यासजी ने तप करके शुकदेवजी को कैसे उत्पन्न किया ? जो आपने व्यासजी से सुना वह सब वर्णन कीजिये॥ २॥

स्त उवाच॥

प्रवक्ष्यामिशुकोत्पत्तिं व्यासात्सत्यवतीसुतात् ॥

यथोत्पन्नःशुकःसाक्षाद्योगिनांप्रवरोमुनिः॥ ३॥

सूतजी बोले कि सत्यवती के पुत्र व्यासजी से शुकदेव जैसे हुये वह सब मैं कहता हूं जिसप्रकार योगियों में श्रेष्ठ शुकदेवजी उत्पन्न हुये॥ ३॥

> मेरुशृङ्गेमहारम्येव्यासःसत्यवतीसुतः॥ तपश्चचारसोत्युयं पुत्रार्थकृतानिश्चयः॥४॥

कोई समय में सत्यवती के पुत्र व्यासजी मनोहर सुमेरु के शृङ्ग में पुत्र के निमित्त बड़ा तप करने लगे॥ ४॥

जपन्नेकाक्षरंमन्त्रं वाग्बीजंनारदाच्छुतम् ॥ ध्यायन्परांमहामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः॥ ५॥

और नारदनी से सुनकर वाग्बीज एकाक्षर मन्त्रका जपक-रने लगे इसप्रकार पुत्रकी इच्छा से तपोनिधि महामायाकाध्यान करने लगे॥ ५॥

अग्नेभूमेस्तथावायोरन्तारिक्षस्यचाप्ययम्॥ वीर्येणसम्मितःपुत्रोममभ्यादितिस्मह॥६॥ अग्नि, भूमि, वांयु, अन्तरिव, जल इनकी शक्तियाँ से सम्पन्न मेरा पुत्रहो यही मन में निश्चय किये थे॥ ६॥

अतिष्ठत्सगताहारः शतसंवत्सरंप्रभुः॥ आराधयन्महादेवं तथैवचसदाशिवाम्॥ ७॥

और सो वर्ष १०० तक व्यासजीने कुछ भी (आहार) भी-जन नहीं किया शिवा (भगवती) और शिव को आराधन करते रहे॥ ७॥

> शक्तिःसर्वत्रपूज्येति विचार्यच पुनःपुनः ॥ अशक्तोनिन्यतेछोके शक्तस्तुपरिषृज्यते ॥ = ॥

शक्ति सर्वत्र (सवजगह) पूजनीय (पूजन करने योग्य) है ऐसा वारंवार मन में निर्चय करके कि अशक्त निन्दित होता और शक्तिमान पूजितहोता है ॥ = ॥

यत्रपर्वतश्वेङ्गेवैकर्णिकारवनेऽद्भुते ॥ कीडन्तिदेवताःसर्वेमुनयश्चतपोधिकाः ॥ ९॥

नहां पर्वतशृङ्गपर कर्णिकारका अद्भुत वन था जहांपर देवता कृद्धि करते और मुनि (ऋषि) लोग अधिक तप करतेथे ६॥

> श्रादित्यावसवीरुद्रा मरुतर्गारिवनीतथा ॥ वसन्तिमनयोयत्र येचान्येब्रह्मवित्तमाः ॥ १० ॥

आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, ऋदिवनीकुमार मुनि तथा दूसरे ब्रह्मवादी जहां निवास करते थे॥ १०॥

> तत्रहेमगिरेशृङ्गे सङ्गीतध्वनिन।दिते ॥ तपश्चचारधर्मात्मा व्यासःसत्यवतीसुतः ॥ १९॥

उस गीतप्विन से शब्दायमान मुवर्णगिरिके शृहमें धर्मात्मा सत्यवनी के पुत्र व्यासजी तपकरने थे॥ ११॥ ततोऽस्यतेजसाव्यातं विश्वंसर्वेचराचरम् ॥ अग्निवर्णाजटाजाताः पाराशर्यस्यधीमतः॥ १२॥

तद इनके तेजसे चराचर सम्पूर्ण विश्व व्याप्त होगया और बुद्धिमान् व्यासजी की जटा अग्निवर्ण की सी होगई ॥ १२॥

ततोस्यतेजआलच्य भयम।पशचीपतिः॥ तुरासाहंतदाहण्ट्वाभयत्रस्तंश्चमातुरम्॥१३॥

तब इन (व्यासजी) के तेज से इन्द्रको भय (डर) हुवा तब इन्द्रको भयसे व्याकुल देखकर ॥ १३॥

उवाचभगवाब्रुद्रोमघवन्तंतथास्थितम्॥

॥ शंकर उवाच॥

कथीमन्द्राद्यभीतोऽसिकिंदुःखंतेसुरेइवर ॥ १४॥

इन्द्र से भगवान् रुद्र बोले कि हे इन्द्र ! तुम क्यों भय भीतहोतेहो अपने दुःख का कारण कहो ॥ १४ ॥

अमर्षोनेवकर्तव्यस्तापसेषुकदाचन॥ तपश्चरितमुनयोऽज्ञात्वामांशक्तिसंयुतम्॥ १५॥

तपस्वियों से कभी अमर्ष नहीं करना चाहिये मुभको शक्ति संयुक्त जानकर महर्षि तप करते हैं॥ १५॥

नत्वेतेऽहितमिच्छन्तितापसाः सर्वथैवहि ॥ इत्युक्तवचनःशकस्तम्वाचरुषध्वजम् ॥ १६॥

यह तपस्वी कभी किसी का अहित (नुकसान) नहीं चा-हते यह वचन सुनकर इन्द्र शिवजी से बोलतेभये॥ १६॥

कस्मात्तपस्यतिव्यासःकोऽर्थस्तस्यमनोगतः॥

शिव उवाच ॥

पाराद्यरंस्तुपुत्रार्थातपद्यरतिदुश्चरम् ॥ १७ ॥

कि, व्यासजी किस अर्थ तपकररहे हैं और उनके मनमें क्या अभिलाषाहै तब तो शिवजी बोलतेभये कि हे इन्द्र ! व्यासजी पुत्रके हेतु कठिन तप कररहे हैं॥ १७॥

> पूर्णविषेशतंजातं ददाम्यचसुतंशुभम्॥ सूत उवाच॥

इत्युक्तवावासवंरुद्रोद्यथासुदिताननः ॥ १८॥ और सौ १००वर्ष होगये अव में उनके पासजाकर उनको पुत्र ढुंगा तब सूतनी बोले यह कहकर दयासे युक्त प्रसन्नमन ॥ १८॥

गत्वाऋषिसमीपंतु तमुवाचजगद्धरः ॥ उत्तिष्ठवासवीपुत्र पुत्रस्तेमदिताशुभः ॥ १९॥ भगवान् जगद्गुरु शिवजी व्यासजीके निकटजाकर बोले कि, हे व्यासजी ! अब तुम उठो तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र होगा॥ १६॥

सर्वतेजोमयोज्ञानीकीर्तिकर्तातवाऽनघ॥ ऋखिळस्यजनस्यात्रवछभस्तेसुतःसदा॥ २०॥

हे अनघ! सब तेजसे युक्त ज्ञानी और तुम्हारी कीर्तिका करने वालाहोगा तथा संपूर्ण द्राणियोंका प्यारा तुम्हारा पुत्रहोगा॥२०॥

भविष्यतिगुणैः पूर्णःसात्विकैःसत्यविक्रमः॥
सूत उवाच ॥

तदाऽऽकर्ण्यवचः इलच्णंकृष्णद्वेषायनस्तदा ॥२१॥ और सात्विकगुणें। से पूर्ण सत्यपराक्रमी होगा सूतजी बोले ज्यासजी यह वचन सुनकर ॥ २१॥

शूलपाणिनमस्कृत्यजगामाश्रममात्मनः ॥ सगत्वाऽऽश्रममेवाऽऽञ्जबहुवर्धश्रमातुरः ॥ २२॥ शिवनी को प्रणामकर अपने आश्रममें गये और बहुत वर्षी के अस मे आतरहरो आश्रय में नाकर ॥ २२॥ अरणीसहितंगुह्यंममन्थाग्निचिकीर्षया॥ मन्धनंकुर्वतस्तस्यिचतिचिन्ताभरस्तदा॥ २३॥ प्रादुर्बभूवसहसामुतोत्पत्तोमहात्मनः॥ मन्धानारणिसंयोगान्मन्थनाञ्चसमुद्रवः॥ २४॥ पावकस्ययथातद्दत्कथंमेर्यात्सुखोद्भवः॥ पुत्रारणिस्तुव्यारूयातासाममाद्यनविद्यते॥ २५॥

अरणी सिंहत गुप्तहुई अग्निको मथनेलगे कि उसीसमय पर पुत्रहोने की चिन्ताहुई कि जैसे मंथान और अरणी के संयोग से अग्नि प्रगटहोती है और वैसेही हमारे पुत्र कैसे होगा स्त्री तो हमारे है ही नहीं ॥ २३। २४। २४॥

तरुणीरूपसंपन्ना कुलोत्पन्नापतिव्रता ॥ कथंकरोभिकान्तांचपादयोः शृङ्खलासमाम्॥२६॥

रूपसंपन्न अच्छे कुलमें उत्पन्न पतित्रता स्त्री जो चरणों की शृह्वला के समान है तो मैं किस प्रकार स्वीकार करूं॥ २६॥

पुत्रोत्पादनद्त्रांचपातित्रत्येसदास्थिताम्॥ पतित्रतापिद्त्रापिरूपवत्यपिकामिनी॥ २७॥

पुत्रके उत्पन्न करने में दक्ष पतिके व्रतमें सदास्थित पति-व्रता दक्ष और रूपवती कामिनी भी॥ २७॥

सदाबन्धनरूपाचस्वेच्छासुखिवधायिनी॥ शिवोपिवर्त्तते नित्यंकामिनीपाशसंयुतः॥ २८॥

स्वेच्छा से सुखदेनेवाली स्त्री भी सदा बंधनरूप है शिवजी भी सदाकामिनीरूप पाशमें संयुक्तरहते हैं॥ २८॥

कथंकरोम्यहंचात्रदुर्घटंचग्रहाश्रमम्॥ एवंचिन्तयत्रस्यघृताचीदिव्यरूपिणी॥ २९॥ तौ भला मैं किसप्रकार दुर्घटग्रहस्थाश्रमको करसक्ता हूं यह उन (व्यासजी) के विचार करनेपर दिव्यह्रपवती घृताची ॥२६॥ प्राप्ताहिष्टिपथंतत्र समीवेगगनेस्थिता ॥

तां हुड्डाचपलापाङ्गी समीपस्थां वराष्सराम् ॥ ३०॥ समीपही आकाश में स्थित हुई दर्शनपथ में प्राप्त हुई उस

समीपही आकाश में स्थित हुई दर्शनपथ में प्राप्त हुई उस चश्र अङ्गवाली श्रेष्ठ अप्तरा को समीपमें स्थित देखकर॥३०॥ पठचवाणपरीताङ्गस्तूर्णमासी दृतत्रतः॥

चिन्तयामासचतदा किंकरोम्यदासङ्करे ॥ ३१॥ तुरन्तही धृतव्रत व्यासजी काम से पीड़ित हुये और विचार करने लगे कि अब में इस आपदा (सङ्कर) में क्या कहं॥३१॥

करने लगे कि अब में इस आपदा (सङ्कट) में क्या करूं॥३१॥ धर्मस्यपुरतः प्राप्ते कामभावेदुरासदे॥ अङ्गीकरोमियद्येनांव उचनार्थमिहागताम्॥ ३२॥ कि भर्म के असे द्यासद कामभाव पाद्य द्वा है सदि जो

कि धर्म के आगे दुरासद कामभाव प्राप्त हुवा है यदि जो इसको अंगीकार करूं जो कि मुझे वंचन (छलने के वास्ते) करनेको आई है॥ ३२॥ हिसद्यन्तिमहात्मानस्तापसायान्तुविह्वलम्॥ तपस्तप्त्वामहाघोरं पूर्णवर्षशतंत्विह्॥ ३३॥

तो तपस्त्री और महात्मा मुक्ते हँसेगे कि यह विद्वल होगये देखो इन्होंने १०० सौवर्ष तप करके भी ॥ ३३ ॥ दृष्ट्वाप्सरांचिविवद्याः कथंजातोमहातपाः ॥

महातपस्त्री अप्सरा को देखकर कैसे व्याकुल होगये अच्छा यदि ऋतुल सुख मिलै तो चाहै निंदाभी हो ॥ ३४ ॥ गृहस्थाश्रमसंभृतंसुखदंपुत्रकामदम्॥ स्वर्गदंचतथात्रोक्षं ज्ञानिनांमोक्षदंतथा॥ ३५॥ जो यहस्थाश्रमसे पुत्रह्मपी सुखकी प्राप्तिहो सो यहाश्रम सुख ज्ञान श्रोर मुक्तिका देनेवाला कहाहै॥ ३५॥

नभविष्यतितन्नूनमनयादेवकन्यया। ॥ नारदाच्चमयापूर्व श्रुतमस्तिकथानकम् ॥ यथोर्व्वद्यीवशोराजा पराभूतः पुरूरवाः ॥ ३६ ॥

इति श्रीमात्रांभागवतमहापुराणेप्रथमस्कन्धेव्यास पुत्रचिन्तनोनामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

वह इस देवकन्या से तो होही नहींसक्ता मैंने नारदजी से पहिले एक कथानक सुनाथा कि, पुरूरवा राजा उर्वशिके वशी-भूत होकर पराभूत हुयेथे॥ ३६॥

इति श्रीमात्रीभागवतमहापुराणेप्रथमस्कन्धेभाषाटीकायां व्यासपुत्रीचेतनोनामद्वितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥

## ऋथ तृतीयोऽध्यायः॥

्श्रीसूत उवाच ॥

हष्ट्वातामसितापाङ्गींव्यासश्चिन्तापरोऽभवत् ॥ किंकरोमिनमेयोग्यादेवकन्येयमप्सराः ॥ १ ॥

सूतजी बोले कि इस प्रकार घृताचीनाम अप्सरा को देख-कर ज्यासजी चिंता करने लगे कि मैं क्याकरूं यहतो देवकन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है॥ १॥

१ ऋषिगायत्रीसारमात्राः ॥ गोमिससूत्रप्रमाणम् ॥

एवंश्विन्तयमानंतुरुष्ट्वा व्यासंतदाप्सराः ॥ भयभौताहिसंजाता शापंमांविसृजेदयम् ॥ २॥

इस प्रकार अप्सराने व्यासजी को चिंताकुलित देखकर भय भीत हुई कि यह मुझको शाप न दे देवें ॥ २ ॥

> साकृत्वाऽऽथशुकीरूपं निर्गताभयविह्वला ॥ कृष्णस्तुविस्मयंत्राप्तो विहर्झीतांविछोकयन् ॥ ३॥

तब वह शुकीका रूप धारण कर भयसे व्याकुल हो वहां (आकाश) से चली और द्वैपायन व्यासजी उसको विहंगी रूपसे देखकर वड़े विस्मितहुये॥ ३॥

कामस्तुदेहेव्यासस्य दर्शनादेवसङ्गतः॥ मनोऽतिविस्मितंजातंसर्वगात्रेषुविस्मितः॥४॥

उसके दर्शनसेही व्यासजी की देहमें काम जागरूक हुवाथा मन बड़ा विस्मितथा सारा शरीर शिथिलथा ॥ ४ ॥

> सतुधैर्येणमहता निगृह्णन्मानसंमुनिः॥ नशशाकनियन्तुंचसव्यासःप्रसृतंमनः॥५॥

फिर बड़े धैर्य से मुनिने मनको प्रहण करके भी वहमन एहण न करसके॥ ४॥

बहुशोग्रह्ममाणंच घृताच्यामोहितंमनः॥ भावित्वान्नेवविधृतं व्यासस्यामिततेजसः॥६॥ मथनंकुर्वतस्तस्य मुनेरिनिचिकीर्षया॥ अरण्यामेवसहसा तस्यशुक्रमथापतत्॥७॥

१-सामगानगायिनिपूर्णोदय कारिणि विजये जयान्त अपराजिते सर्व सुन्द्रि रक्षांशुकेसूर्य्यकोटिसंकारोचंद्रकोटिसुशीतले अग्निकोटि द्हनशीबे वमकोटिक्रे इस प्रकार शुक्कीरूप होकर प्रगट हुई थी इसीसे शुकदेवका जन्म हुआहै तिससे शुक्क देवनाम हुआहै ॥

बहुत शहण करने परभी घृताची नाम श्रप्सरामें मन मोहित होगया और होनहारके वश महातेजस्वी वेगधारण न करसके और उर्स समय श्रग्निके निमित्त अरणी मथन करते हुये सहसा मुनि ( ट्यासजी ) का वीर्य श्ररणी में पतितहुवा ॥ ६ । ७॥

सोऽविचिन्त्यतथापातं ममन्थारणिमेवच॥ तस्माच्छुकःसमुद्भूतो व्यासाकृतिमनोहरः॥ =॥

वह उस वीर्यपातको न जानकर अरणी को मथन करतेही रहे उससे व्यासजी की आकृति (आकार) के समान अति म-नोहर शुक प्रकट हुआ॥ = ॥

विस्मयंजनयन्बालः संजातस्तद्रण्यजः॥ यथाऽध्वरेसमिद्योग्निभातिह्वयेनदीतिमान्॥९॥

वह बालक विस्मय उत्पन्न करता अरणी से प्रगट हुआ जैसे यज्ञ हिनसे प्रदीप्त होती है ॥ ६ ॥

व्यासस्तुसुतमालोक्य विस्मयंपरमंगतः॥ किमेतदितिसंचिन्त्य वरदानाच्छिवस्यवै॥ १०॥

व्यास इसप्रकार पुत्रको देखकर बड़े विस्मितहुये और कहा कि यह क्याहै?ऐसा विचार कर फिर शिवजीका वरदान मानते हुये॥ १०॥

तैजोरूपीशुकोजातोप्यरणीगर्भसंभवः॥ द्वितीयोग्निरिवात्यर्थं दीप्यमानःस्वतेजसा॥११॥

यह अरणीके गर्भ से तेजोरूप शुक प्रगट हुयेहैं जो अपने तेजसे दूसरी अग्नि के समान दीसिमान हैं॥ ११॥

विलोकयामासतदा व्यासस्तुमुदितंसुतम्॥ दिव्येनतेजसायुक्तं गाईपत्यमिवाप्रम्॥ १२॥ तव व्यासजीने अपने पुत्रको प्रसन्न देखकर जो कि दिव्यतेज से युक्त होकर दूसरी गाईपत्य अग्निके समान प्रकाशितथा ॥१२॥

> गङ्गान्तःस्नापयामास समागत्यगिरेस्तद्। ॥ पुष्पदृष्टिस्तुखाजाताशिशोरुपरितापसाः ॥ १३॥

और पर्वतपरसे उतर कर गंगामें स्नान कराते हुये हे तप-स्वियो ! उस समय उस बालक के ऊपर आकाशसे फूलोंकी वर्षा होती हुई ॥ १३॥

> जातकमीदिकंचके व्यासस्तस्यमहात्मनः॥ देवदुन्दुभयोनेदुर्नन्तुश्चाप्सरोगणाः॥१४॥

तब व्यासजी ने उस महास्मा का खातकर्म किया देवताओं ने दुंदुभी बजाई और अप्सरा गण नृत्य करनेलगीं॥ १४॥

> जगुर्गन्धर्वपतयो मुदितास्तेदिदक्षवः ॥ विश्वावसुर्नारदश्च तुम्बुरुःशुकसंभवे॥ १५॥

और देखकर गंधर्वपति प्रसन्नहो गानकरने लगे विश्वावसु, और नारद तथा शुकदेव के प्रगट होनेमें॥ १५॥

तुष्टुवुर्मुदिताःसर्वे देवाविद्याधरास्तथा॥ दृष्ट्वाव्याससुतंदिव्यमरणीगर्भसंभवम्॥ १६॥

सर्व विद्याधरादिक प्रसन्न होते भये और अरणी गर्भसंभूतः दिव्य व्यासपुत्रको देखकर ॥ १६॥

अन्तरिक्षात्पपातोव्यो दण्डःकृष्णाजिनंशुभम् ॥ कमण्डलुस्तथादिव्यःशुकस्यार्थेहिजोत्तमाः॥१९॥

अन्तरिक्षसे पृथ्वीमें दिव्य कृष्णाजिन और दण्ड पतितहुआ हे ब्राह्मणो ! शुकदेवजी के निमित्त दिव्यही कमंडलुभी आनकर प्राप्त हुआ ॥ १७॥ सद्यः सवरधेषाळो जातमात्रोतिदीतिमान् ॥ तस्योपनयनं चके व्यासोविद्याविधानवित् ॥ १८॥

उत्पन्न होतेही वह दीप्तिमान् बालक वृद्धिको प्राप्त होने लगा विद्या विधान के ज्ञाता व्यासजीने उसका उपनयन(यज्ञो-पवीत) किया॥ १८॥

उत्पन्नमात्रंतंवेदाः सरहस्याःससंग्रहाः॥ उपतस्थुर्महात्मानं यथास्यपितरंतथा॥ १९॥

उत्पन्न होतेही रहस्यसिहत संपूर्णवेद इनके पिताके समान उनको भी उपस्थित होते हुये॥ १६॥

यतोदृष्टंशुकीरूपं घृताच्याःसंभवेतदा॥ शुकेतिनामपुत्रस्य चकारमुनिसत्तमः॥ २०॥

जो कि घृताचीके शुकीरूप होने के उपरांत इन व्यासजी के कामकी उत्पत्ति हुईथी इस कारण से व्यासजी पुत्रका नाम भी शुकही रक्खा ॥ २०॥

बृहस्पतिमुपाध्यायं कृत्वाव्याससुतस्तदा॥ त्रतानित्रह्मचर्थस्य चकारविधिपूर्वकम्॥ २१॥

फिर व्यासज्ञी के पुत्रने गुरु बृहस्पतिजीको उपाध्याय करके ब्रह्मचर्य्य के ब्रतोंको विधिपूर्वक किया॥ २१॥

सोऽधीत्यनिखिलान्वेदान्सरहस्यान्ससंग्रहान् ॥ धर्मशास्त्राणिसर्वाणि कृत्वागुरुकुलेशुकः ॥ २२॥

फिर शीघही आष्ट्रित के समान रहस्य और संग्रह सहित संपूर्ण वेदों को पड़कर तथा संपूर्ण धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके गुरुकुल में निवासकर ॥ २२॥

> गुरवेद्क्षिणांद्त्वा समावृत्तोमुनिस्तदा ॥ आजगामपितुःपाइर्वेकृष्णद्वैपायनस्यच॥ २३॥

गुरुदक्षिणा देकर फिर समावर्तन के निमित्त अपने पिता कृष्ण द्वेपायन (व्यासजी) के सभीप आये॥ २३ ॥

हष्ट्वाव्यासःशुकंप्राप्तं प्रेम्णोत्थायससंभ्रमः॥ आछिछिङ्गमुहुर्घाणं मूर्द्वितस्य चकार **६**॥ २४॥

व्यासजी पुत्रको आयाहुआ देखकर प्रेमसे उठकर उसेआर्लि-गन कर उनका शिर सूँघते हुये॥ २४॥

पप्रच्छकुश्रातंव्यासस्तथाचाध्ययनंशुचिः॥ आइवास्यस्थापयामासशुक्तंतत्राऽऽश्रमेशुमे॥२५॥

व्यासजीने कुशल और अध्ययन की बात पूंछी और आहवा सनकर अपने आश्रममें शुकदेवजी को स्थित(बैठाया)किया २५॥

दारकर्मततोघ्यासः शुकस्यपर्यचिन्तयत्॥ कन्यांमुनिसुतांकान्ताम एच्छद्तिवेगवान्॥ २६॥

और फिर व्यासजीने शुकदेव के विवाह के निमित्त विचार किया और किसी मुनिसुता कन्या के निमित्त पूंछा॥ २६॥

शुकंप्राह्मुतंच्यासो वेदोऽधीतस्त्वयाऽनद्य॥ धर्मशास्त्राणिसर्वाणि कुरुभायी महामते॥ २७॥

व्यासजी पुत्रसे बोले कि हे पापराहित!तुमने सब वेदपाठाकिया श्रीर सब धर्मशास्त्र पढ़े हे महामते! तुम अब उत्तम भार्याकी बहुण करो॥ २७॥

गार्हस्थ्यंचसमासाद्य यजदेवान्पितृनथ॥ ऋणान्मोचयमांषुत्र प्राप्यदारांमनोरमाम्॥ २८॥

महस्थ को करिके देवता और पितरों का मजन करो और हे पुत्र ! तुम मनोहर भाषी को प्राप्त होकर मुझे ऋण ले उद्धार करो॥ २८॥ अपुत्रस्यगतिनासित स्वर्गानैवचनैवच॥
तस्मात्पुत्रमहाभाग कुरुष्वाद्यग्रहाश्रमम्॥ २६॥
कृत्वाग्रहाश्रमंपुत्र सुखिनंकुरुमांशुक॥
आश्रीमेमहतीपुत्र पूर्यस्व महामते॥ ३०॥
तपस्तप्त्वामहाघोरं प्राप्तोऽसित्यमयोनिजः॥
देवरूपीमहाप्राज्ञ पाहिमांपितरंशुक॥ ३१॥

कि स्वर्ग में अपुत्रकी गति कभी भी नहीं होती और न स्वर्ग होताहै हेमहाभाग! इससे तुम विवाह करिके गृहस्थाश्रम करो हे पुत्र! गृहस्थाश्रम करिके मुझको सुखी करो हे महामते पुत्र! मेरी आशाको तुम पूर्णकरो तुमको हमने महाघोर तपस्या करिके अयोनिज पुत्र पायाहे हे देवरूप, महा बुद्धिमन्! मुझ पिता की रक्षाकरो॥ २६। ३०। ३१॥

सूत उवाच ॥

इतिवादिनमभ्यारो प्राप्तःप्राहशुकस्तदा ॥ विरक्तःसोऽतिरक्तंतं साक्षात्पित्रसात्मनः॥ ३२॥

सूतजी बोले कि, इसप्रकार निकटवर्ती पिता के कहनेपर अ-रयंत विरक्त शुकदेवजी अतिरागी साजात् अपने पिताले बोले ३२॥

#### शुक उवाच॥

चौ॰ ॥ लोकिक बात हुई बहुमांती । तत्त्व बात किये जो पोसाती ॥ १ ॥ जासों लहोंमुक्ति करिधारण । सो सबमांति सुनावहु कारण ॥ २ ॥

ं किंत्वंवद्सिधर्मज्ञ वेद्व्यासमहामते ॥ तत्त्वेनशाधिशिष्यंमांत्वदाज्ञांकरवाण्यलम् ॥ ३३॥ श्री शुकदेवजी बोले कि हे वेद्व्यास, महाबुद्धिमन् ! यह आप क्या कहते हैं आप मुक्तको शिष्य जानकर तत्ताज्ञान सम-झाइये कि आपकी में आज्ञा पालन करूंगा॥ ३३

व्यास उवाच॥

त्वद्रथेयत्तपस्तप्तं मयापुत्रशतंसमाः ॥ प्राप्तस्त्रंचातिदुः लेन शिवस्याऽऽराधनेन च॥३४॥

व्यासजी बोले कि हे पुत्र ! हमने तुम्हारे जिये सौ १०० वर्षतक तपस्या किया शिवकी आराधनासे बड़े दुःख से तुम प्राप्त हुयेहो॥ ३४॥

ददामितववित्तंतुप्रार्थियत्वाऽथभूपतिम्॥ सुखंभुङ्च्वमहाप्राज्ञ प्राप्ययोवनमुत्तमम्॥३५॥

किसी राजा से कहकर में तुमको बड़ा धन ढूंगा है महाप्राज्ञ! यौवन अवस्थाकी प्राप्तहो अनेक सुख भोगकरो॥ ३५॥

शुक उवाच॥

किंसुखंमानुषेछोके व्रहितातनिरामयम् ॥ दुःखविदंसुखंप्राज्ञा न वद्गितसुखंकिछ॥ ३६॥

शुकदेवजी बोले कि हे तात! मानुषलोक में निरामय सुख क्या है ? जो कि दुःख मिला हुआ सुलहै उसको महावृद्धिमान् सुख नहीं कह सकते॥ ३६॥

स्त्रियंकृत्वामहाभाग भवामितद्वज्ञानुगः ॥ सुखंकिंपरतन्त्रस्य स्त्रीजितस्यविद्रोषतः ॥ ३७॥

हे महाभाग ! स्त्री को करके में उसके वशीभूत होजाऊं तो परतंत्र और स्त्री जितको क्या मुख होता है ॥ ३७॥

> कद्राचिद्पिमुच्येत लोहकाष्ठादियन्त्रितः॥ पत्रदारैर्निवहरतु न विमुच्येतकहिंचित्॥ ३८॥

चोहै लोहकाष्टादि यंत्र से कभी छूटजाय परंतु पुत्रदार में वंधाहुआ कभी मुक्त नहीं होताहै॥ २८॥

विण्मूत्रसंभवोदेहो नारीणांतन्मयस्तथा॥ कःप्रीतिंतत्रविप्रेन्द्र विवुधःकर्तुमिच्छति॥३९॥

यह देह विष्ठा मूत्रते संबद्धहै इसी प्रकार स्त्रीस निवद्धहै हे विप्रेन्द्र ! उसमें विद्वान्को क्या प्रीति होसकतीहै ॥ ३६ ॥

अयोनिजोऽहंविप्रर्वे योनौमेकीहशीमतिः॥ नवाज्छाम्यहमग्रेपियोनावेवसमुद्भवम्॥४०॥

हे विप्रर्थे ! जब कि में अयोनिज हूं तो मेरी योनियों में कैसे प्रीति होसक्ती है में आगे भी अब योनि से उत्पन्न होना नहीं चाहता ॥ ४०॥

> विट्सुखंकिमुवाञ्छ।मित्यक्तवाहंसुखमद्भुतम् ॥ आत्मारामइचभूयोऽपि नभवत्यतिलोलुपः ॥४१॥

अज्ञुत आत्मा का सुख छोड़कर क्या में विष्टामूत्र के सुख की इच्छा करूं आत्माराम हो करिके फिर लोभी होना नहीं चाहते॥ ४१॥

> प्रथमंपठितावेदामया विस्तारिताइचते ॥ हिंसामयास्तेपठिताः कर्ममार्गप्रवर्तकाः ॥ ४२ ॥

मेंने पहिले विस्तारपूर्वक सब वेद पढ़े परन्तु वह कर्म मार्ग के प्रवर्तक होने में हिंसामयहैं॥ ४२॥

बृहस्पतिर्गुरुःप्राप्तः सोऽपिमग्नोगृहार्णवे ॥ अविद्यायस्तहद्यः कथंतारियतुक्षमः॥ ४३॥

गुरु बृहस्पतिजी प्राप्त हुये थे याने मिले जो कि वहभी गृह-सागरमें दूबे हुये हैं और अविद्या करके उनका हृदय प्रस्त है तो हुमें कैसे तार सक्ते हैं॥ ४३॥ रोगमस्तोयथावैद्यः पररोगचिकित्सकः॥ तथागुरुर्भुमुचोर्मे गृहस्थोऽयंविडम्बना॥ ४४॥

जैसे कि रोगी वैद्य अन्यकी क्या चिकित्सा करेगा ऐतेही हमतो मुमुक्ष और गुरु स्वयं एहास्थाश्रम में मग्न होने से हम को कैसे तारेगा यह एहस्थ बड़ी विडंबनामात्र है॥ ४४॥

कृत्वाप्रणामंगुरवेत्वत्समीपमुपागनः॥ त्राहिमांतत्त्ववोधेन भीतंसंसारसर्पतः॥ ४५॥

गुरुको प्रणाम करिके में आपके समीप आयाहूं संसारह्मपत्री से डरे हुये मेरी आप रक्षा की जिये और तत्त्व ज्ञान दीजिये॥ ४५॥

लंसारेऽस्मिन्महा शोरे भ्रमणंनभचकवत् ॥ नचविश्रमणंकापि सूर्यस्येवदिवानिशि॥ ४६॥

इस महाघोर संसार में आकाश्चक की समान भ्रमण करते सूर्य की समान रातिदैन कहीं विश्राम नहीं मिलता है ॥ ४६॥

सूय का समान रातादन कहा विश्वास नहा मिळता हु ॥ ४६॥ किंसुखंतातसंसारे निजतत्त्विचारणात् ॥

मूढानांसुखबुद्धिस्तु विट्सुकीटसुखंयथा॥ ४७॥ निजतत्व के विचार के विना हे तात! संसार में क्या सुख है मूढ़ों को सुखबुद्धि इस प्रकार है जैसे मलमें कीट सुख

है मूढ़ों को सुखबुद्धि इस प्रकार है जैसे मलमें कीट सुख मानते हैं॥ ४७॥ अधीत्य वेदशास्त्राणि संसारेरागिणश्चये॥

त्रभाषा वदशास्त्राण संसारसानगरमय॥ तेभ्यःपरोनमूर्खोऽस्तिसधर्माश्चाश्वमूकरैः॥४८॥

वेद शास्त्र पढ़ करके भी जो संसार में रागी हैं उनकी वरावर कोई मूर्ख नहींहै वह कुत्ते अदव व सूकरकी समान धर्मवालेहें ४=॥

मानुष्यंदुर्त्तभंप्राप्य वेदशास्त्राएयथीत्यच॥ वध्यदेयदिसंसारे को विमुच्येतमानवः॥ ४९॥ दुर्लभ बेद शास्त्रका अध्ययन करके यदि संसार में बंधनको प्राप्त हो तक फिर किसकी मुक्ति होसकी है ॥ ४६ ॥ नात प्रतरंठों के कचिद। श्चर्यमद्भुतम् ॥ पुत्रद्विग्रहासक्तः पिएडतः पिरगीयते ॥ ५० ॥ इससे अधिक लोकमें और आश्चर्य नहीं है जो पुत्र दाराओं से आसक्त होकर पंडित गायाजाता है ॥ ५०॥

नबाध्यतेयःसंसारे नरोमायागुणैस्त्रिभिः॥ सविद्वान्सचमेधावी शास्त्रपारंगतोहिसः॥ ५१॥

जो मनुष्य संसार में मायाके तीनों गुर्गोंसे बाधित नहींहोता वही विद्वान मेथावी शास्त्रका पारगामी जानो ॥ ५१ ॥

किंत्याऽध्ययनेनात्र दृढबन्धकरेण च ॥ पठितव्यंतदेवाशु मोचयेद्रवबन्धनात् ॥ ५२॥

वृथा अध्ययन और दढ़वंधन करने से क्या है ? वही शीघ पढ़ना चाहिये जो भववंधन से मुक्त करदे ॥ ५२॥

गृह्णातिपुरुषंयस्मादृहंतेनप्रकीर्तितम् ॥ कसुखंबन्धनागारेतेनभीतोऽस्म्यहंपितः॥५३॥

पुरुषको प्रहण करै उसीको यह कहते हैं हे पितः ! बंधना-गारमें क्या सुख है ? इसीसे मैं भीत होरहा हूं ॥ ५३ ॥ येऽबुधामन्दमतयो विधिनामुधिताइचये ॥

तेप्राप्यमानुषं जन्म पुनर्बन्धंविशन्त्युत॥५४॥

जो अबुध मंदमति प्रारब्ध से वंचित हैं वे मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर फिर बंधन में प्रवेश करते हैं ॥ ५४ ॥

व्यास उवाच॥

नग्रहंबन्धनागारं बन्धनेनचकारणम् ॥ सनसायोविनिर्मको गृहस्थोपिविमुच्यते ॥ ५५ ॥ व्यासजी बोले कि हे वेटा! घर वंधनागार नहीं है न वंधन में कारणहें जो मनसे निर्मुक्त है वह चहुन्यते नी हूट शनाहे प्रथा।

न्याचारतपनाःकुर्वन्यदेशंतिकेत्तरतार्वे॥ गृहर्योपिकित्वोत् शाद्यकारंपवाकश्चीवः॥५६॥

न्यायसे प्राप्तधनको छेनेवाछे विधिपूर्वक वेद अध्ययन करने वालेध्याह्रकारी सत्यवाक् पवित्र ग्रहस्थ भी सुक्त होजाताहै ॥५६॥

ब्रह्मचारीयतिश्चेव वानप्रस्थोवतेस्थितः॥
गृहस्थंससुपासन्ते मध्याह्मातिक्रमेसदा॥ ५०॥
ब्रह्मचारी, यति, बानप्रस्थ वत में स्थित सध्याह्न के ऋतिक्रमण होनेते सदा गृहस्थ की इच्छा करते हैं॥ ५०॥

श्रद्धयाचाहाद्दानेन वाचासूचतयातथा॥

उपकुर्वन्तिधर्मस्था गृहाश्यमिनवासिनः ॥ ५८ ॥ श्रद्धासे अन्नदान सत्य निंदारिहत वाणी से धर्मिष्ठ गृहस्थ

आश्रम वासियों का उपकार करते हैं॥ ५८॥

ग्रहाश्रमात्परोधर्मा नरष्टोनचेथ्युतः॥ विश्वविद्यार्थेक्षेत्रिकित्वपुत्रक्षितः॥५९॥

यहाश्रम से अधिक धर्म न हमने देखा न सुना है जिल्ही वशिष्ठादि आचार्यों और शानियोंने काचरण कियाहै॥ ५६॥

> किमसाध्यंपहाभाग वेदोलातियकुर्वतः॥ स्वरीनोर्वपस्यास्य सम्बद्धानित्रहोस्य।६०॥

हे महाभाग ! वह वेदोक्तकर्म करते यहस्थ को क्या असाध्य है स्वर्ग मोक्षादि जो जो बांछितहों उसकी प्राप्ति होती है॥ ६०॥ आक्षमादा अवंगक हेति वर्षि दिलेखितुः ॥

तस्याद्धितंतस्याय कुरुवर्माध्यतिहाः॥ ६१॥

श्रीर उन्हीं को धर्मज्ञाता कहते हैं आश्रमसेही आश्रममें जाय इस कारण अग्न्याधान करके यथोक्त कर्मकोकरो ॥६१॥

देवानिपतृनमनुष्यांश्च संतर्प्यविधिवत्सुत॥ पुत्रमुरंपाद्यधर्मज्ञ संयोज्यचग्रहाश्रमे॥ ६२॥

हे पुत्र ! विधिपूर्वक देवता, पितर, मनुष्यों को तृप्त करिके यहस्थाश्रम में पुत्र उत्पन्न कर उसे यहाश्रममें संयुक्त करिके॥६२॥

त्यक्त्वाग्रहंवनंगत्वा कर्तासित्रतमुत्तमम् ॥ वानप्रस्थाश्रमंकृत्वा सन्यासंचततःपरम्॥ ६३॥

फ़िर घर छोड़ वनमें जाकर उत्तम व्रत करना पहिले वान-प्रस्थ और फिर यथाक्रम से संन्यासाश्रम करना ॥ ६३॥

> इन्द्रियाणिमहाभाग बाद्कानिस्निश्चतम् ॥ अदारस्यदुरन्तानि ५३चैवमनसासह ॥ ६४॥

हे महाभाग ! यह इन्द्रियां अवश्यही मादक हें यह पांची मनके सहित विना स्त्री के दुरंतहै ॥ ६४ ॥

> तस्माहारान्त्रकुर्वीततज्ञदायमहामते॥ वार्धकेतपत्रातिष्टेदितिशास्त्रोदितंत्रचः॥ ६५॥

हे महामते ! इसकारण उनके जयके निमित्त दारसंग्रह करो वार्धक्य होने में तपकरै यह दाइज़ें वचन कहा है ॥ ६५॥

विश्वामित्रोमहाभागतपः कृत्वाऽतिदुश्चरम् ॥ त्रीणिवर्षसहस्राणिनिराहारोजितेन्द्रियः॥ ६६॥

हे महाभाग! विश्वामित्र भी दुश्चर तप करिकै तीन ३००० वर्षतक निराहार जितेन्द्रियरहे ॥ ६६॥

मोहितश्चमहातेजवनेमेनकयास्थितः॥ अयुग्तलासम्बद्धाः पुत्रीतद्वीर्यजाशुभा॥ ६७॥ और फिर तिसपरभी वह महातेजस्वी वनमें मेनकानाम अ प्सरा को देख मोहितही होगये उन्हींके बीर्य्यसे शकुं लानाम क कन्या उत्पन्नहुई ॥ ६७॥

**दृष्ट्वादाशुत्रांका**ळींपिताममपराश्ररः

कामवाणार्दितःकन्यांतांजग्राहसुनोस्थितः॥६८॥

श्रीर हमारे पिता पराशरजी दासकन्या काली को देखकर कामवाण से पीडितहोकर उत्तम नौका में स्थित उसे श्रहण करतेहुये॥ ६ = ॥

ब्रह्मापिस्वसुतांद्रष्ट्वापञ्चवाणत्रपीडितः ॥ धावमानश्चरुद्रेणमूर्चिब्रतश्चनिवारितः॥ ६९॥

बह्माजी सरस्वतीको देखकर कातव जातेवी किन्नुदे थे इसलिये दौड़ते मूर्ज्छितहुए उनकोशियजीने निवारण कियाथा ॥ ६६॥

कामातुराणांनभयंन्बज्जा।

निद्रानुराणांनचनुनिद्यस्य ॥

क्षुधातुराणांनचकञ्चपकम् ।

तृष्णातुराणांनचवारिशुद्धिः॥ ७०॥

और मनुष्य कामातुर होकर लज्जा छोड़देताहै और जब निद्रा के वश्में मनुष्य होजाताहै तब कुछभी स्थानका ज्ञान नहीं रहता और जब क्षुषा लगती है तब कब पक्षे पदार्थका ज्ञान नहीं रहता और जब प्यासलगती है तब शुद्धजलका ज्ञान नहीं रहता॥७०॥

तस्मात्वमपिकल्याणकुनसेवचनंहितम्॥ कुलजांकन्यकांत्रका के इत्यक्षितमाश्रय॥ ७१॥ इति श्रीमात्रामाणवतमहापुर्योगप्रयमस्यन्धे शुकदेवजनमोत्सवगुक्तव्याससंवादे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ हे कर्व्याण ! इससे तुम हमारे क्ष्याण दायक वचनको मानो और किसी सत्कुळोत्पन्ना कन्या को वरणकर वेदमार्ग का आश्रय करों।। ७१॥

इति श्रीमात्राभागवतमहापुराणेप्रथमस्कन्धेभाषा टीकाणांशुकदेवजनदोरत्वश्यक्रवस्तंदा देतृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

# अथ चतुर्थोध्यायः॥

# श्रीशुक उवाच ॥

नाहंग्रहंकरिष्यामिदुःखदंसर्वद्। पितः॥ वगुरासहज्ञंनित्यंवन्धनंसर्वदेहिनाम्॥ १॥

श्रीशुकदेवजी वोले कि हे पिताजी! सब प्रकारके दुःख देने-वाला यहस्थाश्रम में नहीं करूंगा यह मृगवंधिनी (जाल) की समान सब देह धारियोंको वंधनरूपहै॥ १॥

धनचित्रातुरायां हिकसुखंतातदृश्यते ॥ स्वजनेः खलुपीड्यते विकालीतुषायनाः ॥ २॥

हे तात ! धनकी चिंतासे व्याकुलोंको क्या सुख होताहै नि-धन लोलुप अपने खुटुल्बिचोंते पीड़ित होते हैं॥ २॥

इन्द्रोऽपिनसुखीताहग्याहशोभिक्षुनिःस्पृहः॥ कोऽन्यःस्यादिहसंसारित्रलोकीविभवेसति॥३॥

त्रिटोकीका विभव होनेपर ऐसा तो इन्द्रभी सुखी नहीं है जैसा कि इस संसारनें निस्पृहिसक्षित सुखीहोताहै फिर और की कीन (गणना) कहै।। ३॥ तपन्तंतापसंदृष्ट्वामघवादुः खितोभवत् ॥ विद्नान्बहुविधानस्यकरोतिचदिवस्पतिः ॥ ४॥

तपस्त्रीको तपकरते देखकर स्वर्गपति इन्द्र दुःखीहुये और उसपर अनेक प्रकारके विघ्न करते हैं ॥ ४॥

बह्मिक्तसुद्धीदिण्डुर्तक्षेत्रस्यत्नोरसास् ॥ स्वेतंत्राहोतसन्तंतंत्रकेर्होःसह॥५॥

ब्रह्माजी भी सुखी नहीं और किन्ति भी लक्ष्मीको प्राप्त होकर निरंतर असुरों (देत्यों ) से संवाम (युद्ध) करते हैं॥ ५॥

करोतिविदुङान्यशांस्त्र सामग्रीहरूरम् ॥ रमापतिविद्यान्यस्य तिविदुतंसुलम् ॥ ६ ॥

अनेक यल करके दुरचर तपस्या करते हैं रमापति छक्ष्मी होनेपरभी ऐसे हैं तब महासुख किसको है ॥ ६॥

> शङ्करोऽपितदादुःखीभवत्येवचवेद्म्यहम्॥ तपर्चर्ऽप्रकृतितोदेदनोतुद्वरःसदा॥ ७॥

महादेव भी सदा दुःखी हैं यह में अच्छीतरह से जानताहूं जो तपस्पर्या करते सदा दैत्योंके साथ युद्ध करते हैं॥ ७॥

कड़ विल्लापुर्वा है के स्वर्थ कियोगुर ॥ निर्वनस्तु रुपंतार गुड़ं यासोतिमानवः ॥ = ॥

धनी पुरुष कभी भी सुखसे नहीं सोते हे तात ! फिर नि-धन (कंगाल) कैसे सुखी होसके हैं॥ =॥

जानक्षिमहामागपूर्णवादिष्यं भवम्॥ नियोच्य तिन्दा वोरेशंदारेषुः खदेनद्रा॥ ६॥

हे महाभाग ! आप जानजन्ती कि यह मेग और सगुत्र

है फिर किसप्रकार महाघोर दुखदायी संसारमें मुझको नियुक्त करतेहो ॥ ६॥

> जन्भदुःखंजरादुःखंदुखंचमरणेतथा ॥ गर्भवासेपुनर्दुःखंविष्ठामूत्रमयेपितः॥ १०॥

जन्मसे दुःख जरासे दुःख मरणसे दुःख फिर हे पितः! विष्ठा-मय गर्भवास में दुःखहै ॥ १०॥

> तस्माद्तिरायंदुःखंतुःणालोभसमुद्रवम्॥ याञ्चायांपरमंदुःखंमरणाद्पिमानद्॥ ११॥

इससे तृष्णा लोभ से उत्पन्नहुवा अतिशय दुःखंहे हे मानद! जो कि याचना में मरण से भी परम दुःख होता है॥ ११॥

> प्रतियहधनाविप्रानबुद्धिवलजीवनाः ॥ पराशापरमंदुःखंमरणचदिनेदिने ॥ १२॥

कि ब्राह्मणों का प्रतिग्रहही दुःखहै यह बुद्धिबलसे जीवन नहीं करते हैं दूसरे की आशा करनाही परम दुःख और दिन दिन मरण है॥ १२॥

> पिट्यासक्छान्वेदाञ्च्छासाणिचसमन्ततः॥ गत्वाचधनिनांकुर्यास्तुतिःसर्वात्सनाबुधैः॥१३॥

सब वेद और शास्त्र पढ़कर पण्डित जाकर सब प्रकार से धनियों की स्तुति करते हैं॥ १३॥

एकोद्रस्यकाचिन्तापत्रनुजफलादिभिः॥ येनकेनाप्युपायेनसंतुष्ट्याचप्रपूर्यते॥१४॥

एक उदरके निमित्त क्या चिन्ता है जो फल मूल से भी पूर्ण होजाता है अर्थात् जिस किसी प्रकार से इसकी तुष्टी हो-जाती है ॥ १२॥ भार्यापुत्रास्तथापौत्रःकुटुम्बेविपुलेसति॥ पूर्णार्थचमहादुःखंकसुखंपितरद्भुतम्॥ १५॥

भार्या पुत्र पौत्र कुटुंव के विपुत्त होनेपर उनके भरण पौ-पण में वड़ा दुःख होताहै हे पितः ! अद्भुत सुखकहांते है ॥१५॥

योगशास्त्रंवद्ममज्ञानशास्त्रंमुखाकरम्॥ कर्मकाण्डेऽखिलेतातनश्मेऽहंकदाचन॥१६॥

आप मुझसे योगशास्त्र और ज्ञानशास्त्र सुख की मृल वर्णन कीजिये हे तात ! कर्मकाण्ड में तो मेरा मन किसी प्रकार नहीं रमता है ॥ १६॥

वद्कमक्षयोपायंप्रारच्यंसिव्वतंतथा॥ वर्तमानयथानश्येत्रिविधंकर्ममूळजम्॥ १७॥

आप प्रारच्ध, संचित आदि सर्हेड्ड के उपायको कहिये जैसे वर्तमान कर्म भी नाशको प्राप्तहो यह तीन प्रकार का नाश होने का उपाय कहो॥ १७॥

जरन्के वसन्। नारी कि वरे विवनी विवे॥

मूर्वस्तुनविजानातिमोहितोभावचेष्टितः॥ १८॥

जोंककी समान स्त्री पुरुष का सदा रुधिरपीती है लेकिन मूर्खलोग उसको नहीं जानते हैं और भावचेष्टा से मोहित रहता है॥ १८॥

भोगैवींवींधनंपूर्णमनःकुटिलभाषणैः॥

कान्ताहरतिसर्वस्वंकःस्तेनस्ताहशोऽपरः॥ १९॥

भोग से वीर्य को हरलेती है कुटिल भाषण से मन और सब धन हरण करती है बहुत क्या यह कांता सर्वस्व हरणकर लेती है इसकी समान और चौर कीनसा है॥ १६॥ निद्रासुखिनाशार्थंमूर्खस्तुदारसंग्रहम् ॥ कर्तिविचिनतोधात्रादुःखायनसुखायच ॥ २०॥

यह मूर्भ प्राणी निद्रामुख नाशके निमित्त विधाता से वं-चितहुवा दुःखनिमित्त ही दारसंग्रह करता है सुख नहीं होता है॥ २०॥

## सूत उवाच॥

एवंविधानिवाक्यांनिश्रुत्वाव्यासः शुकस्यच ॥ संप्रापमहतींचिन्तांकिंकरोमीत्यसंशयम्॥ २१॥

सूत जी वोले कि व्यालजी इस प्रकार से श्रीशुकदेवजी की वाक्य (वाणी) को सुनकर वड़ी चिंताको प्राप्तहोते हुये कहा कि श्रव में क्याकरूं॥ २१॥

तस्यसुसुवुरश्रुणिछोचनाद्दुःखजानिच॥ वेपथुर्चशरीरेऽभूह्मानिप्रापमनस्त्या॥ २२॥

और मारे दुःखसे उनके नेत्रों में से आंसू निकलने जगे शरीर में कंपा और ग्लानि प्राप्तहोती हुई ॥ २२ ॥

शोचंतंपितरंदृष्ट्वादीनंशोकपरिष्ठुतम् ॥ उवाचिपतरंच्यासंविस्मयोत्फुल्लळोचनः॥२३॥

इस प्रकार दीन शोकसे ब्याङ्ग्छ पिताजीको शोच करता हुवा देखकरिके उत्फुल्ल नेत्रहो " श्रीशुकदेव जी " पिता व्यास जी से बोळे ॥ २३ ॥

अहोमायाबळंचोत्रंयामोहयतिपण्डितम् ॥ वेदान्तस्यचकर्तारंसर्वज्ञंवेदसम्मतम् ॥ २४ ॥

अहो मायाका बड़ाबल है कि जो २ िडतको भी मोहित करता है जोकि वेदान्तके कर्त्ता सर्वज्ञ और वेद सम्मतहें॥२४॥ नजानेकाचसामायाकिं स्वित्साऽतीवदुष्करा॥ यामोह्यतिविद्वां संव्यासंसत्यवती सुनम्॥ २५॥

नहीं जानते वह क्या मार्याहै और कैसे अतिशय दुस्तर है जो सत्यवती पुत्र व्यास से विद्वान् को भी मोहितकरतीहै॥२४॥

पुराणानांचवक्तायो निर्माताभारतस्यच॥ विभागकतीवेदानांसोऽपिमोहमुपागतः॥ २६॥

को पुराणों के बका और महाभारत के निर्माता वेदों के विभागकर्ता हैं वह भी मोहको प्राप्तहोते हैं॥ २६॥

तांयामिशरणंदेवीं यामोहयतिवैजगत्॥ ब्रह्मविष्णुहरादीं इचकथाऽन्येषां चकी हशी॥ २७॥

उसी देवीकीमें शरणहूं जो कि इस समस्त जगत्को मोहित करती है और ब्रह्मा, विष्णु हरादिकों को भी मोहित करती है सो फिर औरोंकी कथाही क्याहे ॥ २७॥

> कोप्यस्तित्रिपु छोकेषु योनमुह्यतिमायया॥ यन्मोहंगमिताः पूर्वेद्रहाविष्णुहगद्यः॥ २८॥

ऐसा त्रिलोकी में कौनसा जो कि मायासे मोहित न हुआहो जिसने पूर्वमेंब्रह्मा,विष्णु और हराविकोंको भी मोहितकियाहै २८

अहोबलमहावीर्य देव्यास्तुवितिर्मितस् ॥ माययेववशंनीतः सर्वज्ञईश्वरःप्रभुः॥ २९॥

अहो देवीका बल वीर्य बड़ा अद्भुत है जिसने सर्वज्ञ ईश्वर को भी अपने वशीभृत करिल्याहै ॥ २६ ॥

विष्णवंशसंभवीव्यास इतिपौराणिकाजगुः॥ सोऽपिमोहाणविमग्नोभग्नपोतीवणिग्यथा॥३०॥ पौराणिक कहते हैं कि व्यासजी विष्णुके अंशहें सो वह भी जहाज मंग होने से वानिया के समान मोहार्णव में मग्न हो-

अश्रुपातंकरोत्यद्य विवशःप्राकृतोयथा ॥ ष्यहोमायावछंचेतद्दुस्त्यजंपण्डितेरपि ॥ ३१॥

इसलमय यह विवशहुये प्रकृति के समान अश्रुपात (रोते हैं) करते हैं श्रहो यह मायाका वल पण्डितों से भी नहीं छोड़ा जाताहै ॥ ३१ ॥

> कोऽयंकोऽहंकथंचेह कीदृशोऽयंभ्रमःकिछ॥ पडचम्हात्सकेहेहे पितापुत्रेतिवासना॥ ३२॥

यह कीन में कीनहूं यह क्या और यह भ्रम कैसाहै और पंच-भूतात्मक देहमें पिता पुत्रकी वासना है॥ ३२॥

बिछाखलुमायेयं मायिनामपिमोहिनी ॥ ययाऽभिभूतःकृष्णोपि करोतिरोदनंडिजः॥ ३३॥

यह माया बड़ी बिछ है मायियों को भी मोहित करती हैं जिससे युक्तहोकर महारमाये इच्यासकी भी रोदन करते हैं॥३३॥

## सूत उवाच ॥

तांनत्वामनसादेवीं सर्वकारणकारणाम् ॥ जननींसर्वदेवानां ब्रह्मादीनांतथेश्वरीम् ॥ ३४॥

सूतजीवोले कि इसप्रकार सब कारणकी कारण उसदेवीको प्रणामकरिके जो सब देवताओंकी जननी(पैदाकरनेवाली) और अक्षाविकोंकीभी ईश्वरी है ॥ २४॥

पितरमाहदीनंतं दोकार्षवपरिष्टुतस् ॥ अरणीसम्भवोदयासं हेतुनद्वकनंशुभस् ॥ ३५॥ द्योकार्णव में हुवे दीन (गरीब) हुये उन पिताव्यासजी से शुकाचार्थ्य जी जो कि अरणी से उत्पन्न हैं वार् हेनुगुक्त वचन बोले॥ ३५॥

> पाराश्यमहामाग सर्वेषांबोधदःस्वयम्॥ किशोकंकुरुपेस्वामिन्यथाऽज्ञःप्राकृतोगरः॥ ३६॥

हे पाराशर्य महाभाग, व्यासजी ! तुम स्वयं सबके ज्ञान देने वालेहो हे स्वामिन ! ऐसा प्राकृत मनुष्यके समान क्यों शोक करतेहो ॥ ३६ ॥

> व्यद्याहंतदपुद्योऽस्मि नजानेपूर्वजन्मनि कोऽहंकस्त्वंमहाभाग विभ्रमोऽयंमहात्मनि॥३७॥

हे महाभाग! अब तो में तुम्हारा पुत्रहूं पूर्व जन्म में न जाने में कौन और आप कौन थे यह पिता पुत्रका सहात्मासं भ्रमहै ३७

> कुत् वैचवैशतुष्यस्य साविपादेननः हयाः॥ नोहराजनितंत्रसः युज्वशोकं महासते॥३८॥

आप धैर्य से सावधानहो विषाद (रंज) अपने मनमें मत करो हे महामते ! यह सब मोहजाल मानकर शोक त्याग न करो॥ २ ॥

> क्षुधानिरुत्तिर्भक्षेण नत्वेषुत्रदर्शनात् ॥ विपासाजरुपानेन यातिभेत्रवन्त्रेष्णणण्या ॥ ३९॥

भवण करनेसेही क्षृधा नियुत्त होती है पुत्रके दर्शन से नहीं और जलपान (पीने) सेही विवाहा नियुत्त होतीहै पुत्रके दर्शन से नहीं ॥ ३६ ॥

घ्राणंसुलंसुगन्धेन कर्णजंश्रवणेनच ॥ स्रीतुलंनुस्तियानूनं पुत्रोऽहंकिंकरोमिते ॥ ४० ॥

सुगन्धद्वारा वाणसुख श्रवणद्वारा कर्णनुख स्नीका सुख स्नी से होताहै में तुल्हारा पुत्र होकर क्या करूं ॥ ४०॥ श्रद्धीगर्तेनपुत्रोऽपि हरिइचन्द्रायभूभुजे ॥ पशुकामाययज्ञार्थे दत्तोमील्येनसर्वथा ॥ ४१ ॥ अजीगर्तमे अपना पुत्र राजा हरिइचन्द्रके निमित्तमील्य द्वारा यज्ञार्थ प्रदान कियाहै ॥ ४१ ॥

सुखानांसाधनंद्रव्यं धनात्सुखसमुच्चयः ॥ धनमर्जयलोभइचेत्पुत्रोऽहंकिंकरोम्यहम् ॥ ४२ ॥ खोक्की माधन दृज्यहै और धनसे सख होताहै लोभहो तौ

सुखोंकी साधन द्रव्यहै और धनसे सुख होताहै लोभहो ती धनका अर्जनकरो सुभ पुत्रसे क्या सम्बन्ध है ॥ ४२ ॥

मांत्रबोधयबुद्ध्यात्वं दैवज्ञोसिमहामते ॥ यथामुच्येयमत्यन्तं गर्भवासभयानमुने ॥ ४३ ॥

हे महामते ! आप दैवज्ञहो बुद्धिपूर्वक मुक्ते प्रवोधकरो हे मुने! जिसप्रकार में इस महागर्भवाससे मुक्त होजाऊं॥ ४३॥

दुर्लमंमानुषंजन्म कर्मभूमाविहानघ॥ तत्रापित्राह्मणत्वंवै दुर्छमंचोत्तमेकुछै॥ ४४॥

है पापरहित ! इस कर्मभूमि में मनुष्यजन्म बड़ा दुर्लभ है उसमें भी उत्तम कुलमें जन्म ब्राह्मणत्वहोना बड़ाही दुर्लभ है ३ ४॥

रुद्धोऽह्दमितिमेबुद्धिर्नापसपितिचित्ततः॥ संसारवासनाजालेनिविष्टारुद्धगामिनी॥ ४५॥

में वृद्धहूं यह बुद्धि मेरी चित्त से नहीं जाती है संसार वा-सना के जाल में वृद्धों के आश्रय होकरभी रमण करतीहै ४५॥

### सूत उवाच॥

इत्युक्तस्तुतदाव्यासःपुत्रेणामितबुद्धिना ॥ प्रस्युवाचशुक्रशांतंचतुर्थाध्रममानसम् ॥ ४६ ॥ जब महाबुद्धिमान् व्यास पुत्र ने ऐसा कहा तर् चतुर्था-श्रम में मन लगाय शांत रूपहो शुकाचार्य से ॥ ४६ ।

### व्यास उवाच ॥

पठपुत्रमहासागमयाभागवतंकृतम्॥

शुमंनचातिविस्तीर्णेषुराणंत्रहासम्मितम् ॥ ४७॥

ह्यासजी बोले कि है महाभाग,पुत्र ! जो ऐसाहै तो हमारा निर्मित (बनाया हुआ) भागवत पहो जो पुराण शुभवेद स-मत है और बड़े विस्तार में नहीं है ॥ ४७॥

स्कन्धाद्वादशतत्रैवपञ्चलक्षणसंयुतम् ॥ सर्वेषांचपुराणांनां भूषणंममसम्मतम् ॥ ४८॥

बारहरकंध झोर पांच लक्षण से युक्त और सब पुराणों का भूषण हमारा सम्मत है॥ ४८॥

सद्सन्ज्ञानविज्ञानंभुतमात्रेणजायते॥

येनभागवतेनेहतत्पठत्वंमहामते॥ ४९॥

इससंसारमें जिसके सुननेमात्रसे सदसत्का ज्ञान और विज्ञान होजाताहै हे महामते ! इसकारण उसमागवतको आपपहिचे ४६॥

वटपत्रशयानायविष्णवेबारुरूपिणे॥

केनारिमबालस्यवनिर्मितोऽहंचिदारमना॥५०॥

बटके पत्र में शयनकरते बालरूप विष्णुके निमित्त जब कि वह चिवारमा बालभावसे स्थित हुये बिचार करते थे कि यह किसने बालभाव से हमको प्रकट किया है॥ ५०॥

किमर्थकेनद्रव्येणकथंजानामिचाखिलम् ॥ इत्येवंचिन्त्यमानायमुकुन्दायमहात्मने ॥ ५१॥ किस निमित्त किस द्रव्य से प्रगट किया है श्रोर किस प्र- कार से में इस सबको जानूं इस प्रकार विचार करते भगवान् मुकुन्दके निमित्त ॥ ५१ ॥

इलोकार्द्धनतयाप्रोक्तंभगवत्याखिलार्थद्म् ॥ सर्वेखिलवद्मेवाहंनान्यद्स्तिसनातनम् ॥ ५२ ॥

इस सब शंका की निवृत्ति के अर्थ उस भगवती ने आधा इलोक उच्चारण किया था इस सम्पूर्ण जगत में मैं हीं हूं और कुछ सनातन नहीं है सिच्चदानन्दरूपिणी में हीं सनातनी हूं जगत मिथ्या है ॥ ५२॥

तहचोविष्णुनापूर्वसंविज्ञानंमनस्यपि॥

केनोक्तावागियंसत्याचिन्तयामासचेतसा ॥ ५३ ॥ प्रथम यही वचन विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया था और मन में विचारने लगे कि यह सत्यवाणी किसने उचा-रण की ॥ ५३ ॥

कथंवेदिम प्रवक्तारं स्वीपुंसी वानपुंसकम्॥ इतिचिन्ता प्रयत्नेनधृतं भागवतं हदि॥ ५४॥

यह कहने वाले को मैं कैसे जानूं यह स्वी पुरुष वा नपुसंक है इसर्चिता को करतेहुचे इस आधे श्लोकरूप भागवत को मनमें धारण किया॥ ५४॥

पुनःपुनःकृतोद्यारस्तस्मिन्नेवास्तचेतसा ॥ वटपत्रेशयानःसन्नभूद्यिन्तासमन्वितः ॥ ५५ ॥

और उन्हीं में चित्तस्थापन किये वारंवार चित्तसे उद्यारण किया और वटपत्रमें शयनकरते मनमें बड़ीचिंता हुई ॥ ५५॥ तदाशान्ताभगवतीप्रादुरासचतुर्भु जा ॥

शङ्ख चक्रगदापद्मवरायुघधराशिवे॥ ५६॥

तव चतुर्भुज शांतदेवी प्रगट हुई शंख, चक्र, गदा, पद्म, व-रागुध, इनको धारण किये हुये ॥ ५६ ॥ दिव्याम्बर्का देवी दिव्यभूषणभूषिता॥ संयुतासहशीभिश्चसखीभिःस्वविभूतिभिः॥ ५७॥

वह देवी दिव्य अम्बर धारण किये दिव्यभूषण से भूपित अपनी विभृतिरूप साजियों से युक्त ॥ ५७ ॥

> प्रादुर्वभूवतस्याग्रेविष्णोरमिततेजसः ॥ मन्द्रहास्यंप्रपुरजानामहारुवनीःगुमानना ॥५८॥

आमिततेजस्वी विष्णु के आगे प्रकट हुई और वह महाल-दमी मंदहास्य १११९ हुई सुमुखी प्रगट हुई ॥ ५८ ॥

### सूत उवाच॥

तांतपानंश्यितांद्रपद्वाद्यवेषस्वोद्धयः॥ विस्मितःविद्येतितिष्ठिरादारोजनोदनावा ५९॥

सृतजी बोले कि कमललोचन भगवान् निराधार उसमनोरमा भगवतीको **इद**यमें दर्शनकर विस्मयसे उत्सुहनेत्रहोगये॥४६॥

रतिर्भूतिस्तथा बुद्धियंतिःकीतिःस्टितिर्धृतिः॥ श्रदामेधास्वधास्वाहा क्षुधानिद्राद्यागतिः॥६०॥

रति, भूति, बुद्धि, माति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेथा, स्वधा, स्वाहा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति ॥ ६०॥

तुष्टिःपुष्टिः चमाळज्जा जुम्मतन्द्राचशक्तयः॥ संस्थिताः लर्वतः पाद्र्वेमहादेण्याः एथक् एथक्।६१॥

तुष्टि, पुष्टि, क्षना, लड़जा, जुम्भा, तहा को स्वाक्त पहुसबाह्य ह् पुथक् महादेवी के पार्श्व में स्थित थीं ॥ ६१ ॥

वरायुग्धराःसर्वा नानासूषणभूषिताः॥ सन्दारमाङाङ्खिता सुन्दास्यविष्ठिः॥ ६२॥ वे स्मी आयुष घारे अनेक आभरणोंसे युक्त मंदारमालाओं से आकुछित मोतियों के हारसे विराजमान ॥ ६२ ॥ सांद्वेष्ट्रातांचसंवीक्ष्य तस्मिन्नेकार्णवेजले ॥

विस्मेयाविष्टहृद्यः संवभूवजनार्दनः ॥ ६३ ॥ उस प्रकारसे उनको एकार्णव जल में देखकर जनार्दन बड़े

विस्मित होते हुये॥ ६३॥

चिन्तयामाससर्वातमा दृष्ट्यावैयोतिविस्मितः ॥
कुतोभूताःस्त्रियाःसर्वाः कुतोऽहंवटतरूपगः॥ ६४॥

यह सब स्त्रियां कहां से आई और में कहां से इस वटक्क्ष के निकट आयाहूं॥ ६४॥

श्राहेमक्नेकार्णवेघोरे न्ययोधःकथमुरिथतः ॥ केनाहंस्थापितोरम्यत्रीशशुंक्तवाशुमाकृतिः॥६५॥

इस घोर एकार्णव में यह न्यबोध (वट) का बक्ष कहां से आयाहे और फिर मुझ को शिशु करिके किस ने स्थापित किया है॥ ६५॥

ममेयंजननीनोवामायावाकापिदुर्घटा ॥ द्रीनंकेनचिचाय दसंवा केनहेतुना ॥ ६६॥

यह मेरे प्रगटकरनेवाली क्या कोई माया है जिसका भेद नहीं मालूम होता है इस किसी अनिर्वचनीय देवता विशेष ने मुझको किसकारण से दर्शन दिया है॥ ६६॥

किंमयाचात्रवक्तव्यं गन्तव्यंवानवाकि चित् ॥ मौनमास्थायतिष्ठेयं वालभावादतिवद्गतः ॥ ६७ ॥ इति श्रीमद्भागवतेमहापुराणेप्रथमस्कं धेश्रीशुक्तव्यासउपदेशोनाम

चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

में अब क्या करूं वा यहां से कहीं चला जाऊं अथवा वाल-भाव से अतन्द्रित होकर मौनहोरहाहूं॥ ६७॥ इति श्रीनाशानावाशयहानुकोनायनकोधेभाषाटीकायां श्रीशुक्टयासोपदेशोनामचतुर्थोऽध्यायः॥ १०॥

# ऋथ पञ्चमोऽध्यायः॥

व्यास उवाच॥

दृष्टात्वांविस्मितंदेवं शयानंवटपत्रके॥ उवाचसस्मितंत्राक्यंविष्योक्षिविस्मितोह्यसि॥१॥

व्यासजी वोले कि वटपत्रमें शक्त करते व विस्मित हुये तुम को देखकर हँसती हुई भगवती (देवी) बोर्छा कि हे विष्णो! क्या तुम विस्मित होरहेहो॥ १॥

सहाशहायाः प्रभावेण स्वंतं विषयतवानपुरा ॥ प्रभवप्रक्षेजाते भूत्वाभृत्वापुनः पुनः ॥ २॥

महाशक्तिके प्रभावसे तुमने प्रथम (पहिले) मुक्ते भुलादियाथा अव प्रलय होनेमें तुम वार्वार प्रगट होकर उत्पन्न होतेही ॥ २॥

निर्गुणासापराशक्तिः सगुणस्त्वंतथाप्यहम् ॥ सारिवर्वाकि उपानिकतां वर्किविदिमामिकाम् ३।

वह पराशक्ति निर्मुण है और तुम व में लडुगई और जो सात्विकी शक्ति है उसको मेरी शक्ति अर्थात् सुके जानो॥ ३॥

त्वल्लामिकमलाह्रह्मा भविष्यतिप्रजापतिः॥ सकर्तासर्वछोकस्य रजोगुणसमन्वितः॥ ४॥

प्रजापति ब्रह्मा तुम्हारी नाभि कराजते उत्पन्न होंने वह सब लाके के कर्ता (रचयिता) रजोगुण से युक्त हैं॥ ४॥ सर्तादातपआस्थाय प्राप्यशक्तिमनुत्तमाम् ॥ रजसारक्षवर्णंच करिष्यतिजगत्त्रयम् ॥ ५ ॥

तव वह तपस्या करके अनुत्तम शक्ति को प्राप्त होकर रजसे सब जगत् को रक्त वर्ण करेंगे ॥ ५॥

सगुणान्यञ्चभूतांश्च समुत्याद्यमहामतिः ॥ इन्द्रियाणीन्द्रियेशांश्च मनःपूर्वान्समंततः॥६॥

वह महामित सगुण पांच भूतों को उत्पन्न करिके इन्द्रिय और इन्द्रियों के अधिष्ठात्री देवता और मन का ॥ ६॥

करिष्यतिततःसर्गं तेनकर्तासउच्यते॥

विइवस्यास्यमहाभाग त्वंचैपालियतातथा ॥ ७॥ सर्ग प्रगट करेंगे इसकारण यह कर्ता (ब्रह्मा) कहे जाते हैं हे महाभाग! तुम इस विश्वके उत्पादक और पालकहो॥ ७॥

तद्भुवोर्भध्यदेशाच कोधादुद्रोभविष्यति ॥ तपःकृत्वामहाघोरं प्राप्यशक्तितुतामसीम्॥ =॥

तुम्हारे श्रूमध्यसे क्रोध करने के कारण रुद्र (शिवजी) उ-त्पन्न होंने श्रीर फिर वे महाघोर तपस्या करिके तामसी शक्ति को प्राप्त हो करिके ॥ = ॥

करपान्तेसोपिसंहर्ता भविष्यतिमहामते॥ तेनाहंत्वामुपायाता सात्त्विकीत्वमवेहिमाम्॥९॥ हे महामते! कल्पांत में वह भी संहार करनेवाले होंगे इस कारण में तुम्हारे पास आप्राप्तहुई हूं तुम मुझको सात्त्वि की शक्ति जानो॥६॥

स्थास्यहंत्वत्समीपस्था सदाहंमधुसूद्न ॥ इद्येतेकृतावासा भवामिसततंकिल ॥ १०॥

हे मधुसूदन! में सदेव तुम्हारे समीप में स्थित हूंगी और

में तुम्हारे हृदयमें निवास करती हुई निरंतर स्थितरहूं यो ॥ १०॥ विष्णुरुवाच॥

> श्लोकस्यार्धमयापूर्वे श्वतंदेविस्फुटाक्षरम् ॥ तत्केनोक्तंवरारोहे रहस्यंपरमंशिव ॥ ११ ॥

विष्णुजी बोले कि हे देवि! मैंने पूर्वमें स्फुट अक्षर से आधा श्लोक सुना है हे वरारोहे! वह परम शिवदायक रहस्य किस ने कहा है॥ ११॥

तन्मेत्र्हिवरारोहे संशयोयंवरातने ॥ निर्धनोहियथाद्रव्यंतत्स्मरामिपुनःपुनः ॥ १२॥

हे वरारोहे! सो तुम इसको कहो हे वरानने! मुक्तको इस बात में बड़ी संदेह है कि जैसे दरिद्री धनको (चिंतवन करता है) इसी प्रकार मैं भी उस आधे श्लोक को वारंवार स्मरण करता हूं॥ १२॥

#### व्यास उवाच॥

विष्णोस्तद्वचनंश्चत्वामहालक्ष्मीः सितानना ॥ उवाचपरयात्रीत्यायचनंचारु हानिनी ॥ १३॥

ट्यासजी घोले कि विष्णु के उस वचनको सुनकर सहाउच्ही हास्यह्रपहोकर जोकि चारुहासिनी हैं वह परम प्रीति से सुंदर वचन घोली॥ १३॥

महाउदमीर वाच॥

शृणुशौरेवचोमहांसगुगाऽहंचतुर्भुज ॥ मांजानासिनजानासिनिर्गुणःसगुणाखयाम्॥ १४॥

सहालक्ष्मीजी बोलीं कि हे विष्णुजी! मेरा यह वचन सुनो हे चतुर्भुज!में सगुणाहूं तुम निर्गुणहो सुभको जानते हो कि नहीं जानते॥१४॥ त्वंजानीहिमहाभागतयातत्प्रकटीकृतम् ॥ पुण्यंभागवतंविद्विवेदसारंशुभावहम् ॥ १५ ॥

हे महाभाग ! उसको तुमजानो उसनेही सब प्रगट किया है उसको तुम वेदसार शुभदायक पुण्यरूप भागवत जानो॥ १५॥

कृपांचमहतीमन्यदेव्याः श्रञ्जलिष्द्न ॥

ययात्रोक्तंपरंगुह्यंहितायतवसुत्रत ॥ १६॥

हे शत्रुनिषूदन! में देवीकी अपने ऊपर बड़ी कृपा मानतीहूं हे सुत्रत! जिसने तुम्हारे निमित्त यह परम गुद्ध कहाँहै ॥ १६॥

रचणीयंसदाचित्ते नविस्मार्थेकदाचन ॥ सारंहिसर्वशास्त्राणांमहाविद्याप्रकाशितम् ॥ १७॥

मनमें इसको सदा (हमेशा) रवा करना चाहिये और इस को कभी भूलना न चाहिये महाविद्या ने सब शास्त्रों का सार प्रकाशित किया है ॥१७॥

नातःपरंवेदितव्यं वर्तते भवनत्रये॥

प्रियोसिख्कुद्रेव्यास्त्वंतेनतेव्याहतंवचः॥ १= ॥

इससे अधिक त्रिलोकी में और कुछ जानने योग्य नहीं है तुम देवी के प्यारे हो इससे देवी ने तुम्हारे प्रति ऐसा वचन कहा है ॥ १८॥

सूत उदाच ॥

इतिश्रुत्वावचोदेव्या महाळदम्याइचतुर्भुजः॥
द्वारहद्येनित्यंमत्वामन्त्रमनुत्तमस्॥१६॥
व्यासजी वोले कि इस प्रकार महाळक्षी देवी के वचन
को सुनकर भगवान् ने उस गंत्र को मानकर हदय में धारण
किया॥१६॥

कालेनकिननात्रवास्त्रविक्षामिकमलोद्भवः॥ ब्रह्मादैत्यभयाश्चरतोजगामशरणंहरेः॥ २०॥ कुछ समय के बाद उन ( भगवान् ) की नाशिकमल से उत्पन्न हुये ब्रह्माजी दैत्यों ( मधुकैटन ) के भयसे व्याकुल हो-कर भगवान् ( विष्णु ) की शरण को प्राप्त हुये ॥ २०॥

> ततः कृत्वामहायुद्धहत्वातौमधुकैटभौ ॥ ' जजापभगवान्विष्णुः इलोकार्धविशदाक्षरम्॥ २१॥

तदनन्तर भगवान् विष्णुजी सहायुष्ट्र (५०००) कर उन २ मधुकैटभ दैत्यों को मारकर उसी आधे इलोक को जपकरने छगे॥ २१॥

> जपन्तंबासुदेवंच ह्यादेवः प्रजायतिः ॥ पप्रच्छपरमप्रीतः कञ्जजः कमलापतिस्॥ २२॥

कमल से उपजे प्रजापित ब्रह्माजी वासुदेव (सगदान् ) को जप करता हुआ देखकर परम प्रसन्न होकर कमछापित (वि-ष्णुजी) से पूंछने छगे॥२२॥

> कित्वं जपितदेवेशत्वतःकोप्याधिकोस्तिवै॥ यत्त्वदुरमञुष्टकी मामशीने सिम्मयनीहवन॥ २३॥

हे देवेश! तुम क्या जपते हो क्या आप से भी अधिक कोई है हे पुंडरीकाक्ष, जगदीश्वर! जिसको स्मरण कर तुम प्रसन्न होते हो॥ २३॥

## हरिस्याच ॥

सिव्यविक्यास्ति। कियास्तरमत्वः॥ विचारयमहाभागयासासगयतीसिवा॥ २४॥

हरि भगवान् वोले कि मुक्तमें और तुममें जो क्रियाकारण लक्ष्मण वाली शक्ति है हे लद्दाभाव ! उसका विचार करो वही भगवती शिवा है ॥ २४॥

यस्याऽवारेजनस्मर्वतिष्टस्यत्रमहार्णवे॥

सांकारायामहाशक्तिरमेयाचसनातनी ॥ २५॥

जिसके आधार में सब जगत् इस महार्णव में स्थित हैं वह साकारा महाशक्ति अमेया और सनातनी है॥ २५॥

ययाविसृज्यतेविश्वंजगदेतचराचरम्॥ सेषाप्रसन्नावरदानृणांभवतिमुक्तये॥ २६॥

जिसके द्वारा यह चराचर जगत विसृजन कियाजाता है वही (भगवती) प्रसन्न होकर सब मनुष्यों की मुक्ति के निमित्त वरदायिनी होती है॥ २६॥

साविद्यापरमामुक्तेहें तुभूतासनातनी॥ संसारबन्धहेतुइचसेवसर्वेइवरेश्वरी॥ २७॥

वही परमाविद्या मुक्ति की हेतुभूत सनातनी है और संसार की बंधहेतु सर्वेश्वरी भी वही है ॥ २७॥

अहंत्वमिखलंविश्वंतस्याश्चिच्छिक्तिसंभवम् ॥ विद्विब्रह्मन्नसन्देहःकर्तव्यःसर्वदाऽनघ॥ २८॥

और में तुम व यह संपूर्ण विश्व उसकी चित्राक्ति से उत्पन्न है हे ब्रह्मन , हे पापरहित ! इसको इस प्रकार से जानो इसमें संदेह नहीं करना चाहिये॥ २८॥

श्लोकार्द्देनतयात्रोक्तंतद्देभागवतंकिल॥ विस्तरोभवितातस्यद्वापरादीयुगेतथा॥ २९॥

उसीने जो आधे रलोक में मुझसे भागवत कहा है जोकि द्वापरादि युगमें उसका व्यासद्वारा विस्तार होगा॥ २६॥

व्यास उवाच॥

ब्रह्मणासंग्रहीतंचिवष्णोस्तुनाभिपङ्कते ॥ नारदायचतेनोक्तंपुत्रायामितवुद्धये ॥ ३०॥ व्यासजी बोले कि नारायण भगवान्की नाभि कमल से उत्पन्नहुये ब्रह्माते विष्णुजीने उस भागवतको कहा उन्होंने महा वृद्धिमान पुत्र नारदजी से कहा ॥ ३०॥

नारदेनतथामह्यंदत्तांहिमुनिनापुरा॥

मयाकृतिभिदंपूर्णिद्वादशस्त्रन्धित्तरम् ॥ ३१॥ हे पुत्र , शुकदेव ! पुरातन समय नारदमहर्षि ने मुक्ते सु-नाया और मेंने फिर इसको द्वादश (१२) स्कन्ध में विस्तार कर पूर्ण किया है ॥ ३१॥

तत्पठस्वमहाभागपुराणंत्रह्मसम्मितम् ॥ पञ्चलक्षणयुक्तंचदेव्यारचरितमुत्तमम् ॥ ३२॥

हे महाभाग! आप उस ब्रह्मसिमत पुराण का पाठकरो यह पांचलक्षण युक्त देवीजी का उत्तम चरित्र है॥ ३२॥

तत्वज्ञानरसोपेतंसर्वेषामुत्तमोत्तमम् ॥ धर्भशास्त्रसमंपुण्यंवेदार्थनोपबृहितम्॥ ३३॥

यह तत्त्वज्ञानके रससे युक्त सवके निमित्त उत्तमोत्तम धर्म शास्त्रकी समान पुण्य वेदार्थ से संयुक्त ॥ ३३ ॥

दत्रासुरवधोपेतंनानाख्यानकथायुतम् ॥ व्रह्मविद्यानिधानंतुसंसाराणिवतारकम् ॥ ३४॥

वृत्रासुरके वध से युक्त अनेक व्याख्यान कथाओं से व्यास ब्रह्म

दृत्रापुरक प्रवस्त पुक्त अनक व्याख्यान कथाओं से व्यास ब्रह्म विद्याका निधान होकर संसार सागर का तारनेवाला है॥ ३४॥ गृहाणुत्वंमहाभाग योग्योसिमतिमत्तर॥

पुण्यंभागवतंनाम पुराणंपुरुषष्म ॥ ३५॥

हे महाभाग, मतिमन् ! तुम इसको ग्रहण करो कारण कि, तुम इसके योग्यहा हे पुरुषत्रष्ठ, बुद्धिमत्तर ! यह पित्र पुण्यरूप भागवत नाम पुराण है ॥ ३५॥

अष्टाद्रासहस्राणां इलोकानांकुरुसङ्ग्रहम् ॥ अज्ञाननाञ्चनांदिव्यं ज्ञानभारकरबोधकम्॥ ३६॥ अठारह सहस्र (१८०००) श्लोकों का संग्रह करो जोकि अज्ञाननाशक दिव्यरूप होकर ज्ञानरूपी सूर्यका बोधकहै ॥३६॥

सुखदंशान्तिदंधन्यं दीघीयुष्यकरंशिवम् ॥ शृण्वतांपठतांचेदं पुत्रपौत्रविवर्धनम् ॥ ३७॥

सुखदायक और शांतिदायक धन्यरूप दीर्घायुष्य का करने वाला होकर सुनने पड़नेवालों को पुत्र, पीत्र का बढ़ानेवाली है॥ ३७॥

शिष्योऽयंममधर्मात्मा लोमहर्षणसम्भवः॥ पठिष्यतित्वयासार्द्धे पुराणीसहितांशुमाम्॥३८॥

और लोमहर्षण का पुत्र यह धर्मात्मा मेरा शिष्य तुम्हारे साथ इस पौराणिक शुभ संहिता का पाठ करेगा ॥ ३८॥

सूतउवाच॥

इत्युक्तंतेनपुत्राय मह्यंचकथितंकिल ॥ मयागृहीतंतत्सर्वे पुराणंचातिविस्तरम् ॥ ३६ ॥

सूतजी बोले कि जब व्यासजी ने मुझसे और शुकदेव से ऐसा कहा तब मैंने अति विस्तार वाले उस संपूर्ण पुराण को बहुण किया॥ ३६॥

शुकोऽधीत्यपुराणंतु स्थितोव्यासाश्रमेशुमे ॥
नलेभेशर्मकर्मातमा ब्रह्मात्मजइवापरः ॥ ४०॥

शुक भी इस पुराण को बहणकर व्यासजी के आश्रम में रहे और भागवतमें प्रतिपादि अर्थ संन्यासाध्यम के विना स्वी-कार किये चित्त विवेपादि द्वारा अनुभव होने को समर्थ नहीं है सो किसप्रकारसे संन्यासाश्रम पूर्वक वह तत्त्व मुझको प्राप्तहों ऐसी चिंता करते हुये शर्म (सुख) को न प्राप्त हुये जिसप्रकार से बहापुत्र॥ ४०॥

एकान्तसेवीविकलः सशून्यइवलक्ष्यते॥

सास्यन्तसो अनासको नोपवासरतस्तथा ॥ ४१ ॥

और वह एकांतसे भी विकल शून्यसे लक्षित होतेथे न अति भोजन और न उपवास में प्रीति करते थे॥ ४१॥

> चिन्हाविडेशुरुंकृष्ट्वा व्यासःप्राहसुनंप्रति ॥ किंदुविक्तवने विस्तं साम्बद्धव वेतिसानद ॥४२॥

इसप्रकार पुत्रको चितित देखकर व्यासजी बोळे कि हे मा-नद, पुत्र ! तुम नित्य (सदा) क्या कोचते रहतेहो श्रीर क्यां व्यमहो॥ ४२॥

> आस्तेध्यानपरोतित्यम्यग्रायस्तइवाधनः॥ दाचित्रवर्वतेद्वय स्तितावेद्वति ।। ४३॥

अधन जैसे ऋणधस्तहोते से चिंता करता है एक एक से नित्य ध्यान में तत्तर रहते है एक ! सेरे रहते तुस क्या चिंता करते हैं ॥ ४३ ॥

सुखंपुङ्क्षयथाकानं मुञ्चशोकंपनोगतम्॥ इतिविकाययाचीनं विल्लाने च मतिकुरु॥४४॥

ययाक्रास सुद्धको भोगो व शोक को त्यागन करो शास्त्रोक ज्ञान का निकारको व विज्ञान में मति करो ॥ ४४॥

> सबेन्त्रनसितेसानित्रेवस<mark>सम्बन्तः॥</mark> गव्छक्षंमिथिहां दुव पाछितां जनकेनहः॥ ४५॥

हे सुत्रत! जो मेरे वचन से तुम्हारे मनमें शांति न शक्ष हो तो हे पुत्र! तुम जनकरतिक निधिता नगरी (पुरी) को गमन करो॥ ४५॥

> सतेनोहं महाभाग नाश्यिकातिम्पतिः॥ जनकोनानवर्भात्मा विदेहः सत्यसागरः॥ ४६॥

हे महामाग ! वह राजा तुम्हारे मोह का नाश करेगा वह जनक नाम विदेह सत्यसागर होकर वड़े धर्मात्मा हैं ॥ ४६ ॥ तंगत्वान्पतिंपुत्र सन्देहंस्वंनिवर्तय ॥ वर्णाश्रमाणांधमींस्त्वंप्टच्छपुत्रयथातथम् ॥ ४७॥ हे पुत्र ! उस राजा के पास जाकर अपना संदेह निवृत्त करो हे पुत्र ! उनसे यथा योग्य वर्णाश्रमों के धर्म पूंछो ॥ ४७॥

वह राजिष जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञान में मितवाला शुचि यथार्थ वक्षा शांत योगी सदा योगिप्रय है ॥ ४८॥

## सूतउवाच॥

तच्छुत्वावचनंतस्य व्यासस्यामिततेजसः॥ प्रत्युवाचमहातेजः शुक्रइचारणिसम्भवः॥ ४६॥ सूतजी बोले कि महातेजस्वी उन व्यासजीके उस वचन को सुनकर अरणीसंभव महातेजस्वी शुकदेवजी बोले॥ ४६॥

दम्भोयंकिलधर्मातमन्भातिचित्तेममाधुना॥ जीवनमुक्तोविदेहइचराज्यंशास्तिमुदान्वितः॥५०॥

हे धर्मात्मन्! इस समय मेरे चित्तमें यह वार्ता दंभरूप भासती है विदेह कैसे जीवन्मुक्त हैं जोकि हर्षित होकर राज्य का शासन करते हैं॥ ५०॥

बन्ध्यापुत्रइवाभाति राजासौजनकःपितः॥ कुर्वन्राज्यंविदेहः किंसन्देहोयममाद्भुतः॥५१॥

हे पिता ! यह जनक राजा बंध्या पुत्रके समान भासता है ब्रह्मज्ञानी होकर विदेह कैसे राज्य करताहै यह मुझको बड़ाही संदेह है ॥ ५१॥

# द्रष्टुमिच्छाम्यहंभूपंविदेहंन्यसत्तमम्॥ कथंतिष्ठतिसंसारेपद्मपत्रमिवाम्भासि॥ ५२॥

राजश्रेष्ठ विदेह राजा के देखने की मैं इच्छा करताहूं जलमें पद्मपत्र के समान वह इस संसार में कैसे स्थित है।। ५२॥

> सन्देहोयंमहांस्तातविदेहेपरिवर्तते ॥ मोक्षःकिंवद्तां छेष्टसोगतानामिवापरः ॥ ५३ ॥

हे तात! विदेह पर मेरा यह वड़ा संदेह है हे तात! क्या वह सीगत (नास्तिकों) के समान देहपात को जैसे वे मोक्ष मान नते हैं चार्वाकादि तद्दत् वह राज्य भोग में सुखीहुये यावजीवन सुखानुभव करतेहुये जीवनमुक्त हैं ॥ ५३॥

> कथंभुक्तमभुक्तंस्यादकृतंचकृतंकथम् ॥ व्यवहारःकथंत्याज्यइन्द्रियाणांमहामते ॥ ५४ ॥

भुक अभुक्त कैसे होसक्ता है कृत अकृत कैसे होसका है हे महामते ! इंद्रियों का व्यवहार कैसे त्याग होसका है ५४॥

> मातापुत्रस्तथामार्यामगिनीकुलटातथा ॥ मेदाभेद्ःकथंनस्याद्यदोतन्मुक्तताकथम् ॥ ५५ ॥

माता, पुत्र, भार्या, (स्त्री) भगिनी, (बहिन) व्यभिचा-रिणी इनमें भेदाभेद किस प्रकार से नहीं होसका है और जो इनमें भेदाभेद भी होने तो कैसे मुक्ति होसक्ती है॥ ९५॥

कटुक्षारंनधातीङ्णंक**षायंमिष्टमेवच॥** रसनायदिजानातिमुङ्केमोगाननुलमान्॥ ५६॥

कडुवा, खारा, तीखा, कसैला, मीठा, यह जिसकी जिड़ा जानतीहै और श्रेष्ठ भोगों को भोगती है।। ४६॥ शीतोष्णमुखदुः वादिपरिज्ञानंयदाभवेत् ॥ मुक्तनकोहरीलान उन्हेद्देचंमना वृतम् ॥ ५७॥

शीत, उप्ण, सुख, दुःखादिका जब विज्ञान होता है तो हे पिताजी! फिर मुक्तता कैसी यह तो मुझे वड़ा संदेहहै॥५७॥

श्त्रुमित्रपरिहानं वरं प्रीतिकरं लेदा ॥

व्यवहारेपरेतिष्ठन्कथंनकुरुतेन्द्रपः॥ ५८॥

शत्रु मित्र का परिज्ञान सदा वैर और प्रीति का करनेवालः है फिर क्या राजा इनके ठ्यवहार में स्थित नहीं होते ॥ ५८॥

चौरंबातापसंबािसमानंनन्यतेकथस् ॥ सम्माददिव्दिस्यालुक्तरातिविधिद्शी ॥ ५९॥

चौर और तपस्वी को वह किल जकार समान मानते हैं और जो असमान वृद्धि हो तो हे तात ! फिर युक्तता कैसी होसकी है ॥ ५६॥

हष्टपूर्वेन्येक्षिक्वीक्षुण्डस्यूपतिः॥ राज्यमम्तीतात्रमहेनुकःकथंन्यः॥ ६०॥

हम ने तो कोई पहिले जीवन्युक्त राजा नहीं देखा हे तात! यह मुक्तको बड़ी अंका है कि राजा बरमें स्थित हुआ कैसे मुक्त है॥ ६०॥

दिस्तारा हती वालाकृष्ण लेलू प्रतिस्था ॥ वाल्केट्डिकिए स्थानका विश्विकां प्रति॥ ६१॥

इति शीमात्रामागवतवहारुराचेत्रधनस्कन्धेव्यासोपदे शेश्रीश्कमियलापुरीरायनमाभपवचनोऽध्यायः॥५॥

१ धीशुकदेउनी प्रथम से राजा जनकर्जा के विषय में शंका किया कि राज्य क-रत केसे मुक्त होसक्ता है जिनको इतनी शंका प्रथम से ही है तो किर कैसे राजा परिक्षित को मोज दिया सर्पते काटाही था जो दशा सर्प के काटने पर होती है सो ज़रूरही भई टोगी ट्रप्पें शंका नहीं है ॥

उस राजा के गुण श्रवण कर मेरी बहुत देखनेकी इच्छा हुई है संदेह निवृत्ति के निमित्त मिथिछापुरी को में जाताहूं ॥ ६१ ॥ इति श्रीमात्राभागवतमहापुराणेप्रथमस्कंधेभाषाटीका यांट्यासोपदेशेशीशुकमिथिछापुरीगमनंनाम पंचमोऽध्यायः ॥ ४॥

# अथ परोजन्य ।।

स्त उवाच ॥

इत्युक्त्वापितरंपुत्रःपादयोःपतितःशुकः॥ दृद्धाः वरिक्ता पेदंदल्तु कानोपहासनाः॥१॥

सूतजी वोले कि इसप्रकार कहकर शुकदेवजी अपने पिता के चरणों को प्रणासकर और हाथजोड़कर वह सहामना जाने की इच्छासे वोले कि॥ १॥

श्राप्टच्छेत्वांमहाभाग शहदंतिवचनं सद्या॥ विदेहान्द्रपृतिच्छानि पालितां जनकेनतु॥ २॥

हे महाभाग ! आप से जाने को में पूंछताहूं और जनक से पाछित विदेहों के पास जानेकी इच्छा करताहूं॥ २॥

विनादण्डंकथंराज्यंकरोतिजनकःकिल ॥ इमेनप्रतिहोको इन्डम्बेह्नस्वेद हि ॥ ३ ॥

कि जनकजी किसप्रकारसे विना दंडके राज्य करते होंगे जो दंड न हो तो लोक (प्रजा) धर्म में नहीं वर्तसक्ता॥३॥

ध्रतेत्यकारणंद्रण्डोतन्य दिमहितःसदा ॥ लक्षांवर्धतिवेदातमंदारोयंमहान्मम ॥ ४ ॥ धर्म का कारण दंडही है ऐसा मनुआदि ने पहिलेही से कह रक्ला है हे तात! वह कैसे वर्तता है यह मुक्ते बड़ा सं-

मममातात्वियंबन्ध्यातद्वद्वातिविचेष्टितम् ॥ एच्छानित्वांमहाभागगच्छामिचपरन्तपः ॥ ५ ॥

यह मेरी माता वंध्या है यह चेष्टा तो ऐसी विदित होती है हे महाभाग ! आपसे पूंछकर में जाताहूं ॥ ५ ॥

#### सूत उवाच ॥

तंहप्द्वागन्तुकानंबशुकंतत्ववतीसृतः॥ व्यानिवृद्योवाचपुत्रंतंज्ञानिनंनिःस्प्रहंहढम्॥६॥

सूत जी वोछे कि हे व्यासजी ! शुकदेव को जाने में तत्पर देखकर आलिंगन करके निःस्पृह ज्ञानी दृढ़ से वोछे ॥ ६ ॥

#### व्यास उवाच।।

स्वस्त्यस्तुशुकदीर्घायुर्भवपुत्रमहामते ॥ सत्यांवाचंत्रदत्त्वामेगच्छतातयथासुखम् ॥ ७॥

व्यासजी बोले कि हे शुक्तदेवजी ! तुम्हारा मंगल हो हे महामते ! तुम दीर्घायुहो हे तात ! मुक्ते सत्यवाया देकर याने (फिर आऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा देकर ) लुक्तपूर्वक जावो॥ ७॥

आगन्तव्यंपुनर्गत्वाममाश्रममनुत्तवस्॥ नकुत्रापिचगन्तव्यंत्वयापुत्रकथंपन॥ =॥

और जाकर वहांसे हमारे उत्तम श्राश्रम(स्थान)में फिर आओ हे पुत्र ! तुम को किसी प्रकार कहीं भी न जाना चाहिये॥ =॥

पुत्र ! तुम का किसा प्रकार कहा मा न जाना चाहिय ॥ ८॥ सुखंजीवामिपुत्राहंहप्ट्वातेमुखपङ्क त्रस् ॥ अपस्यन्दुःखमाप्तोमिप्रागस्त्वमसिमेसुत ॥ ६॥ हे पुत्र ! में तुम्हारे सुखकमत को देखकर सुख से जीने की इच्छा करताहूं हे पुत्र ! तुम्हारे देखेविना मेरे प्राण दुःखी होते हैं ॥ ६॥

हष्ट्वात्वंजनकंपुत्रसन्देहंविनिवर्त्यच ॥ अत्राऽगत्यसुखंतिष्ठवेदाध्ययनतत्परः॥ १०॥

हे पुत्र ! जनकको देखकर श्रीर संदेह को निवृत्त करिकैयहां आकर वेदाध्ययन करते हुये तुम सुख से स्थित रहो ॥ १०॥

सूत उवाच॥

इत्युक्तःसाभिवाचार्यकृत्वाचेवप्रदक्षिणाम् ॥ चलितस्तरसातीवधनुर्मुक्तःशरोयथा ॥ ११ ॥

सूतजी वोले कि ऐसा कहने पर प्रणाम करके श्रीर प्रदक्षिणा करके धनुष से छूटे वाणकी समान शुकदेव जी वेग से गमन करने छगे॥ ११॥

संपर्यन्विविधान्देशाँङ्घोकांरचित्रधर्भिणः॥ वनानिपादपांरचैव चेत्राणिफिलतानि च॥ १२॥

अनेक देश और वित्त धर्मी लोकोंको देखते व वन,वृक्ष, फलते हुये क्षेत्रों को देखते॥ १२॥

तापसांस्तप्यमानांश्चयाजकान्दीक्षयान्वितान्॥ योगाभ्यासरतान्योगिवानप्रस्थान्वनौकसः॥१३॥

तप करते हुये तपस्वी और दीक्षा में युक्त याजकोंको यो-गाभ्यास में रत योगी और वनवासी वानप्रस्थों को देखते हुये॥ १३॥

शैवान्पाशुपनांइचैवसौराञ्ज्ञान्तां**इचवेष्णवान् ॥** बीच्वनानाविघान्धमीञ्जगामातिस्मयन्मुनिः १४॥

हैतन, पाशुपत, शाक्त और वैष्णव इन अनेक धमवालों को देखकर अत्यन्त मुस्क्याते हुए मुनिजी गमन करनेलगे॥ १४॥ वर्षहयेनमेरं चस्युङ्ङ्ब्यमहामतिः॥ हिमाचलंचवर्षेणजगान्सिथिलांप्रति॥१५॥

वह महामित दो वर्षमें सेरु (पर्वत ) का उल्लंघन करके और एक वर्षमें विसाचलका उल्लंघन करके मिथिला के प्राति प्राप्त हुये॥ १५॥

प्रविष्टोमिथिकां विशेष प्रविद्य विश्वित विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व

मिथिलामें प्रवेश करके उत्तम ऋद्धिको देखतेहुये जहांकी प्रजा सब सुखी सदाचारते संपन्न थी॥ १६॥

क्षत्रानियारितस्तत्रक्रस्वमत्रसमागतः ॥ क्षितेकार्यवद्रवेतिष्टप्टस्तेननचाऽत्रवीत् ॥ १७॥

वहां हार छने इनको निवारण किया कि तुम की नही और कहां से आयेहो और क्या हुन्दारा कार्य है ऐसा पृंछने पर इन्हों ( औशुकड़ेवजी ) ने कुछ उत्तर न दिया॥ १७॥

निःसृत्यनगरद्वारात्स्थितःस्थाणुरिवाचलः॥ विदेशकोतिपुर्वतान्योतस्थानोवाचिकंचन॥ १८॥

और नगरके द्वार देशमें महस्तात्म्यके मार्गको छोड़ स्थाणु के समान अचल विस्तित हंसते हुये स्थितरहे और कुछ न बोले ॥ १ = ॥

# प्रतीहार उवाच॥

बृहिस्कोसिक्तिहान्किमधित्विद्यागतः॥ चलनंचिवनाकार्यनभवेदितिनेमतिः॥ १९॥

प्रतीहारने कहा कि हे बझन्! कहिये आप क्यों मूक (चुप)

हैं क्यों इस स्थानपर आयेही विना कार्य कोई चलता नहीं है ऐसा हमारे समकमें है ॥ १६॥

> राजाङ्गय घरेष्ठग्रंनगरेसिनगरदाहिन॥ अज्ञातचुङकी तस्यप्रवेदोनात्रसर्वथाः॥ २०॥

हेत्राह्मण!इस नगरमें राजाकी आज्ञासेही प्रवेशकरना होता है विना जुलबील जाने यहांपर प्रवेश सर्वथा नहीं होताहै॥२०॥

> तेजस्वीभासिन्ननंत्वंत्राह्मणोवेदवित्तमः॥ जुलक्ष्यंत्रनेवृहिय्येष्टंगच्छलानद॥ २१॥

तुम अवस्य कोई वेदज्ञाता तेजस्वी ब्राह्मण विदित होतेहो इससे हे मानद! सुक्त से कुल और कार्य वर्त अवस्य चले जाइये॥ २१॥

# शुक उवाच॥

यद्धीलागते सम्यवनत्वातं वचनात्तव ॥ विदेहनगरं अद्वेषवेतीयवद्धीतः ॥ २२॥

शुकदेवजी वोले कि,में जिस विश्वित आयाथा सो तुम्हारे वचन सेही प्राप्त होगया (अर्थात् राजा ज्ञानी है ) कि हम सरीखोंका भी देखने के लिये विदेह नगरमें प्रवेशहोना दुर्लम है ॥ २२ ॥

मोहोदंनाः हुई है। समुद्धं ध्यमिरिहयस्॥ राजानंद्र एकामे हंदर्य अन्तम्यागनः॥ २३॥

यह मेरी दुई दिका मोहथा कि जो दो पर्वतोंका अतिक्रमण करके राजाके देखनेकी इच्छासे पर्यटन करता हुवा यहां पर में आवातं॥ २३॥

> विचतोहंस्वयंभिन्नादृषणंकस्पदीयते॥ भागिनोहंनहाजागक्षणाचामहीतले॥ २४॥

हमारे पिताजीने राजाको ज्ञानी कहकर मुझको वंचित (भ्र-माया) किया इसमें किसको दोष देवें हे महाभाग ! कर्मसेही हम पृथ्वी में श्रमण करते हैं॥ २४

> धनारायुरुषस्येद्दपरिश्रमणकारणम् ॥ सामेनास्तित्याप्यत्रसंत्रातोस्मिश्रमाहिकल॥२५॥

पुरुषको धनकी आशाही भ्रमण कराती है सो मुझको यह भी नहीं है तौभी में भ्रमसे यहां प्राप्त होगयाथा ॥ २५ ॥

निराशस्यसुखंनित्यंयदिमोहे न मज्जति ॥ निराशोहंमहाभागमग्नोस्मिन्मोहसागरे ॥ २६॥

यदि मोहमें मज्जित नहो तो निराशावालेको नित्य सुख है हे सहाभाग!मैंनिराश होकर भी मोहसागरमेंमग्नहोताहूं॥२६॥

क्रमेरुर्मिथिल।क्रेयंपद्ग्यांचसमुपागतः॥ परिभ्रमफ्लंकिंमविचतोविधिनाकिल॥ २७॥

कहां मेरु ? कहां मिथिला ? और पैरों से आना और फिर मेरे भ्रमण का क्या फल है निश्चय विधाता ने मुझे वंचित कियाहै॥ २७॥

त्रारब्धंकिलभोक्तव्यंशुभवाष्यथवाशुभम् ॥ उद्यमस्तद्वशेनित्यंकारयत्येवसर्वथा ॥ २८॥

शुभ वा अशुभ प्रारव्धभोगनाही पड़ता है यह प्रारव्धका भोगहे उद्यम उसीके वशमेंहै जो अपने अधीन करताहै॥ २८॥

नतीर्थनचवेदोत्रयद्थीमहमेश्रमः॥ अप्रवेशःपुरेजातोविदेहोनामभूषतिः॥ २९॥

यहां तीर्थ और वेद भी नहीं है जिनके निमित्त मेरा श्रम होता विदेह राजाके तो पुरमें प्रवेशही नहीं होता अर्थात् जहां राजा रहताहै वहां प्रवेशही नहीं ॥ २६ ॥ इत्युक्त्वाविर्रामाशुमोनीभूतइवस्थितः ॥ ज्ञातोहिप्रतिहारेणज्ञानीकश्चिद्धिजोत्तमः ॥ ३०॥ ऐसाकहकर शुकदेवमोनहो विरासको प्राप्तहुये व प्रतीहार ने भी जाना कि यह कोई ब्राह्मणश्रेष्ठ ज्ञानी है ॥ ३०॥

सामपूर्वमुवाचासौतंक्षतासंस्थितंमुनिम् ॥ गच्छभोयत्रतेकार्ययथेष्टांद्विजसत्तम् ॥ ३१ ॥ अपराधोममब्रह्मन्यन्निवारितवानहम् ॥ तत्त्वन्तव्यंमहाभागविमुक्तानांक्षमाबलम् ॥ ३२॥

तव द्वारपाल मुनिसे सामपूर्वक कहनेलगा कि हे बाद्यणों में श्रेष्ठ ! जहांपर तुम्हारा कार्यहो वहांही यथेण्टगमन करो हे बाह्यण! जो मैंने आपको निवारण ( रोक्यों ) कियाथा सो हे महाराज! मेरा अपराध है हे महाभाग! वह समा कीजिये विमुक्तों का समा ही का बल है ॥ ३१ । ३२ ॥

शुक उवाच॥

कितेत्रदृषणंचतः परतन्त्रोसिसर्वदा ॥ प्रमुकार्यप्रकर्तव्यंसेयकेनयथो।वितस् ॥ ३३॥

शुकदेवजी बोले कि हे द्वारपाल! इसमें तुम्हारा दोष नहीं है तुमतो सदा परतंत्रहो सेवकको यथोचित प्रभुका कार्य करना चाहिये॥ ३३॥

नभूपदृषणंचात्रयदहंरक्षितस्त्वया॥ चोरशत्रुपरिज्ञानंकर्तव्यंसर्वथानुषेः॥३४॥

जो तुमने सुझे रेका इसमें राजाकाभी दोष नहीं है कारण कि पंडितको चोर व शत्रुका ज्ञान सर्वथा करना चाहिये॥३४॥

ममैवसर्वथादोषोयदहंसमुपागतः॥ गमनंपरगेहेयङ्गनुताबाङ्चकारणम्॥ ३५॥ और मेराही सर्वथा दोष है जो मैं यहांपर आयाहूं क्योंकि लिखाहै कि "परघर कवहुँन जाइये गये घटतहै जोत। रिव मं-डलमें जात हाशि छीनकलाल्जि होत ॥ ,, जो दूसरे के घर में गमन करता है वही लघुताका कारण होता है ॥ ३५॥

# प्रतीहार उवाच ॥

किंसुखंद्रिजिंदुःखंकिंकार्यशुमिन्छता॥ कःश्रत्रुहिंतकर्ताकोव्रहिसर्वममायवे॥ ३६॥

प्रतीहार बोला कि हे दिन ! दुःख स्था वस्तुहै और मुख क्या वस्तुहै गुभकी इच्छावालेको क्या कार्य होताहै और कौन शत्रु और कौन हितका कर्ता है यह सब हमसे कहिये॥ ३६॥ शुक उवाच ॥

> हैविध्यंतर्वलोकेषुसर्वज्ञ हिविधोजनः ॥ रागीचैवविरागीचतयोहिषत्तंहिधापुनः ॥ ३७॥

शुकदेवजी बोले कि सब लोकों (संसार) में दोही प्रकारके मनुष्य होते हैं पहिला रागी और दूसरा विरामी और उनका चिन्नभी दोप्रकारका होताहै॥ ३७॥

> धिरागीत्रिविवःकामं हालोह्यसम्बन्ध्यसः॥ रागीचदिविधःप्रोक्कोमूर्खश्चयतुरस्तया॥३८॥

विरागीभी तीनप्रकारके होतेहैं, पहिला ज्ञाता, और दूसरा ज्ञात, तीसरा मध्यम, और रागी दोबदाके हैं प्रथम मूर्व और द्वितीय चतुर होताहै॥ ३८॥

पातुर्वेदिवेद्योलं ज्ञास्त्रजंग दिवंतपा॥ मतिरतुद्विविवासोरे दुकासुद्दोतिनर्वया॥ ३९॥

फिर चतुरता दोप्रकारकी शास्त्र और मितसे उत्तत होतीहै युक्त अयुक्तके भेदसे दोप्रकारकी मित होती है ॥ ३६ ॥

# प्रतीहार उवाच॥

यदुक्तंभवताविद्वन्नार्थज्ञोहं द्विजोत्तम ॥ तत्सर्वविस्तरेणाच यथार्थं वद् सत्तम ॥ ४० ॥

यह सुनकर प्रतीहारने कहा कि हे भगवन! जो कुछ आपने कहा सोतो मैंने उसको विलकुल नहीं समझा आप वह सब वि-स्तारपूर्वक वर्णन कीजिये॥ ४०॥

शुक उवाच॥

रागोयस्यास्तिसंसारेसरागीत्युच्यतेध्रुवम् ॥ दुःखंबहुविधं तस्यसुखं च विविधंपुनः ॥ ४३ ॥

शुक्तदेवजी बोले कि जिसको संसारमें प्रेम है वह रागी क-हाता है उसको अनेकप्रकारका सुख दुःख होताहै॥ ४१॥

> धनंत्राप्यनुतान्द्रारान्मानं चित्रयंत्यः॥ तद्त्राप्यमहहुःखं भवत्येवच्चणेक्षणे॥ ४२॥

धन सुत दारा मान विजयको प्राप्तहोकर सुख और इसके अभावमें अनेक दुःख होते हैं॥ ४२॥

कार्धेतत्वमुक्तेयायः इर्नक्ष्यं हु बनावनाद् ॥ तस्यारातिः सविज्ञेयः सुखिव्हनंकरोतियः ॥ ४३ ॥

जिस प्रकारसे प्राणीको वतार्थनुत उत्पन्न हो वही उपाय करना चाहिये और जो सुखमें दिव्यक्तरे वही उसका रात्रु जानना चाहिये॥ ४३॥

सुस्रोत्पार्थिनानिहोरागदुकल्यर्थवा॥ चतुरोनैवनुद्येत्रर्कः सर्वद्रसुद्यानि॥ ४४॥

रागवुककोशी मित्र मुखदाता है इसमें शास्त्र के अवलोकत से ज्ञानको प्राप्तहुवा चतुर मोहको प्राप्तनहीं होता और मूर्ख स-र्वत्र सोहको प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ विरक्षस्य।ऽऽत्मरक्तस्यसुखमेकान्तसेवनम् ॥ आत्मानुचिन्तनंचैववेदान्तस्यचचिन्तनम् ॥४५॥

विरक्त और आत्मामें रक्तको एकांतसेवनही सुखहै आत्मा और वेदांतका चिंतन करनाही उसको सुखदायक होताहै ॥४५॥

दुःखंतदेतत्सर्वेहिसंसारकथनादिकम् ॥ शत्रवोबहवस्तस्यविज्ञस्यशुभामिच्छतः ॥ ४६ ॥

और यह संसार का कथनादि संपूर्ण दुःखरूप है और शुभ की इच्छा करनेवाले विज्ञानीके बहुतसे शत्रु होतेहैं॥ ४६॥

> कामःकोधःप्रमादश्च शत्रवोविविवाःस्मृताः॥ बन्धःसन्तोषएवास्य नान्योस्तिभुवनत्रये॥ ४७॥

काम क्रोध और प्रमाद ये अनेकप्रकारके शत्रुहैं इसमें संतोष-रूपी बंधुके समान कोई त्रिलोकी में नहींहै ॥ ४७॥

## सूत उवाच ॥

तच्छुत्वाव वनंतस्य मत्वांतज्ञानिनंद्विजम् ॥ क्षत्ताप्रवेशयामास कक्षांचातिमनोरमाम् ॥ ४८ ॥

सृतजी बोले ये उनके वचन सुन और उनको ज्ञानी ब्राह्मण मानकर द्वारपाछने मनोरम कक्षा (मार्ग) से उनका प्रवेश कराया॥ ४=॥

> नगरंवीक्ष्यमाणःसंस्नेविध्यजनसंकुलम् ॥ नानाविपणिद्रव्याद्यं क्रयविक्रयकारकम् ॥ ४९॥

वे त्रिविधजनोंसे संकुल नगरको देखतेहुये कि जहांपर अनेक द्रव्य व्यापार से भरे वाजार क्रय विकयसे संयुक्त ॥ ४६॥

रागद्वेषयुतंकामलोभमोहाकुलंतथा ॥ विवदत्सुजनाकीर्णे वसुपूर्णेमहत्तरम् ॥ ५० ॥ तथा राग द्वेषसे युक्त काम, लोभ और मोहसे व्याकुल विवाद करते जनोंसे आकीर्ण व अतिशय धनसे पूर्ण ॥ ५०॥

पश्यन्सत्रिविधाँल्छे।कान्त्रासरद्रोजमन्दिरस् ॥ प्राप्तःपरमतेजस्वी द्वितीयइवभास्करः ॥ ५१ ॥

इसप्रकार त्रिविध प्रजाको देखते हुये राजमंदिर की आर चले और वे परमतेजस्वी याने दूसरे सूर्य की समान यहां पर प्राप्त हुए॥ ५१॥

निवारितइचतत्रेव प्रतीहारेणकाष्ठवत्॥ तत्रेवचस्थितोद्वारि मोक्षमेवानुचिन्तयन्॥ ५२॥ वहांपरभी द्वारपालने निवारण किया तत्र काष्ठके समान द्वार

पर मार्गकी चिंता करते स्थित रहे ॥ ५२ ॥

छायायामातपेचैव समदर्शीमहातपः॥ ध्यानंकृत्वातथैकान्त स्थितःस्थाणुरिवाचलः ५३॥

छाया में और भूप में समदर्शी महातपस्त्री एकान्त में ध्यान किये स्थाणुकी समान अचल स्थितरहे ॥ ५३॥

> नमुहूर्तादुपागत्य राज्ञोमात्यःकृताञ्जिलः॥ प्रवेशयत्ततःकचां द्वितीयांराजवेश्मनः॥ ५४॥

तव एक मुहूर्तमें राजाका अमात्य (मंत्री) आकर हाथ जोड़ कर राजमंदिरकी दूसरी कक्षा में प्रवेश कराता हुवा॥ ५४॥

तत्रदिव्यमनोरम्यं पुष्पितांदिव्यपाद्यम् ॥ तद्वनंदर्शयित्वातु कृत्वाचानिथिसात्त्रयाम्॥५५॥ वहां दिव्य मनोरम फूळे कृतोंका वाग था उस वनको दिखा

कर और अतिथि सित्किया करके ॥ ५५॥

वारमुख्याः स्त्रियस्तत्र राजसेवापरायणाः ॥

गीतवादित्रकुश्लाः कानशास्त्रिशारदाः ॥ ५६॥ वहां वारमुखी जियां जो राजाकी सेवामें परायणथीं जो कि गीत वादित्रमें कुशल और कामशास्त्र में विशारद थीं ॥ ५६॥ ताञादिङ्य च नेवार्थं शुकस्यमन्त्रिसत्तमः॥

निर्मतः सर्वासरमः इयासपुत्रः स्थितस्तदा ॥ ५७॥

मंत्रिशेष्टते उनको शुकदेवजी की सेवा के निमित्त आज्ञादी और आप (द्वारपाल) और मंत्री वहांसे चले आये और शुक-देवजी वहां स्थितरहे ॥ ५७॥

पूजितःपरयाभक्तवा ताभिःस्त्रीभिर्यथाविधि॥ वेशकाळो १५केन नानान्नेनातितोषितः॥ ५८॥

उन स्त्रियोंने परमभक्तिसे यथाविधि शुकदेवजीकी पूजा की श्रीर देशके अनुसार उत्पन्न अल्लोभी सत्कार किया ॥ ५०॥

> ततोन्तःपुरवानिन्यस्तस्यान्तःपुरकाननम्॥ रम्यंसंदर्शयामासुरङ्गनाःकाममोहिताः ॥ ५६॥

फिर वे अन्तःपुरकी रहनेवालीं उनको अन्तःपुरका कानन जो बड़ा मनोहरथा वह काम मोहित होकर दिखाती हुई ॥ ५६ ॥

> सयुवारक्यवानकांती मृदुभाषीमनोरमः॥ हृष्ट्वातामुमुहः मर्वास्तंचकानिवापरस् ॥ ६०॥

वे युवा रूपवान् मनोहर मृदुभाषी मनोरमधे उनको कामके समान देखकर सब मोहित होगई ॥ ६०॥

> जिलेन्द्रियंमुनिंमत्वा सर्वाधियंचरंस्तद्।॥ आरणेयस्तुशुद्धातमा मात्मावमकलपयत् ॥ ६१॥

मुनिको जितेंद्रिय मानकर सब सेवा करने लगीं और शुद्धा-त्मा ब्यास पुत्र श्रीशुकदेवजी उनको माता करके जानते हुये॥६१॥

आत्मारामोजितकोधो न हप्यति न तप्यति ॥ पर्श्वस्तासांत्रिकारांइचस्वस्थएवसतस्थिवान्॥६२॥ वे आत्माराम कोषजित् न प्रसन्न होते और न दुःखी होते थे और उनके विकार देखकर स्थितरहे ॥ ६२॥ .

तरमेदाय्यांसुरम्यां च द्दुर्नार्यः हुनं सह नास् ॥ पराध्यांस्तरणोपेतां नानोपस्करसंद्धतास् ॥ ६३॥ स्त्रियों ने उनके निमित्त बड़ी सनोहर शय्या प्रदान (वि-छाय दिया) कि जो बहुमूल्य वस्त्रों से युक्त अनेक सामग्री सहित थी॥ ६३॥

सकृत्वापादशोचं च सुन्तम निर्ता निर्ताः ॥ स्यासम्बद्धिरां सम्बन्धं स्थायने सम्बद्धाः ॥ ६४॥

वे कार परिहा शुक्तदेवजी चरण हृ करिके कुश हाथमें लिये पश्चिम संध्याकी ओर उपातनाय रक्षेत्र्यान करनेलगे ॥ ६४ ॥

> पासनेकंरियतोब्याने सुप्तापतत्तंत्रस्य ॥ सुप्तवा यामद्वयंतत्र चोलिहलतःशुकः॥ ६५॥

एक पहर ध्यान करने के उपरांत शयन करने गये और दो पहर शयन करके फिर उठ वैठे॥ ६५॥

णम्बात्वेदः ति वीदारं ध्यानमेवान्वप्यतः॥ स्नास्त्रामातः किया एकः गुन्ताः ते स्वादितः॥६६॥

इति कीना हा भागभू तमहातु र वेग वमल्कं रे की

युक्तसम्बर्गमारीन नगरे अस्य । ६॥

श्रीर फिर पिछली रातमें भी ध्यान करनेलगे स्नान उपरांत प्रभात ( स्वेरे ) किया करके फिर स्वयानही स्थित हुये॥ ६६॥ इति श्रीमात्रा नायवत्तमहादुग्योधधनस्य स्वेसायानीकायां

# इस महादेशयः॥

## सूतउवाच ॥

ुक्तानातंराजा मन्त्रिभिःसहितःशुचिः॥ पुरःपुरोहितंकृत्वा गुरुपुत्रंसमभ्ययात्॥ १॥

सूनजी बोले कि श्रीशुकदेवजीका आना सुन राजा संजितें लिंदेत स्नान किये आगे पुरोहित को करके गुरुपुत्र के समीप आये । १ ॥

> कृत्वाईणांन्द्रपःसम्यग्द्रस्तनतुत्तमम् ॥ पमच्छकुहालंगांच विनिवेद्यपयस्विनीम् ॥ २ ॥

श्रीर व्यक्तिपार राजा ने उनकी पूजाकर उत्तम आसन दे बुधारी मौओंको जिल्लाको कुशल पूँछने लगे॥ २॥

> ल्यालं स्वपूर्णाचेत्रस्य राज्यसमिति ॥ या का सुर्वे राजे राजे सिकेस निवासमा ॥ ३ ॥

हुन देवजीते राजाकी पूजाको विधिपूर्वक प्रहण करके निरा-नय कुश्रुल पूछी ॥ ३ ॥

> इन एउसके परन्त विद्यंत्रकात है।। शुक्रंबर तर्तु देशक के किल्यात किल ॥ ४॥

और हुराल प्रश्न पूँछकर सुखसे आसदमें वैठे और ज्ञात हुकदेवजी से राजा पूंछनलगा॥ १॥

> िं ि विशंवतानानानाना । । च मांप्रति ॥ दावंद्राचममं दृष्टिकार्धेतन्दु विसत्तम ॥ ५ ॥

हे महाभाग ! किसकारण आपसे निःस्युहोंका मेरे घरपर आ-गमन हुवाहै सो हे सुनिक्षेष्ठ ! आप कहिये ॥ ५ ॥

शुक उवाच ॥ व्यासेनोक्तोमहाराजकुरुदारपरिग्रहम् ॥ वर्षेत्रामाञ्चनाराां च यहस्याध्यमङननः॥६॥

शुकदेवजी बोले कि हे ज्यान ! व्यासची ने जुझ से कहा कि दारपरियह करो क्योंकि सब आश्रमों में से यहाश्रम उनम कहाताहै ६ ॥

> न्यात्राज्ञीकृतंत्राक्यंत्रत्वाबंधंगुरोरपि॥ नवंधोसीतितेनोक्तोनाहंतरकृतवान्पुनः॥७॥

गुरु का भी दन्यन मानकर मैंने उस वाक्य को कि नहीं किया फिर वे बोले कि इसमें वंधन नहीं होगा मेंने वहनी न माना ॥ ७॥

इतिसंदिग्धमनसंमत्वामांमुनिसत्तमः॥ उदादवदनंत्रथ्यंमिथिलांगच्छमाशुच॥ =॥

और हमारा मन संदिग्ध हुआ तब वे सुनिदर मुक्ते प्राप्त देखहर बोळे कि तुम निविद्य को जावो और जोकको सम्बन्धियाने शोच करने की बात नहीं है ॥ = ॥

याज्योस्तिजनकस्तत्रजीवन्युकोनराधिपः॥ विरोधोकविदितः यातिराज्यमकंटकम्॥ ६॥

यहां यज्ञीय जनक राजा जीवनपुक्त हो निवास सरमाहै वह छोक विदित विदेहहों अयंत्रा राज्य करता है ॥ ६ ॥

कुर्वनाज्यंतथाराजामायापारीर्नवध्यते ॥ स्वीवेनेत्रिकां पुत्र यवश्रीनः परंतपः॥ १०॥

वह राजा राज्य करता हुआभी लायागण से बख नहीं होता

है हे पुत्र ! तुम ( गृहस्थाश्रम से ) क्यों उरते हो वनवृत्तिही प-रम तपस्या है ॥ १०॥

पर्यतंत्रम्सार्तृतंत्यजनोहंसनोगतम्॥ कृतद्तानमहासाग्यकवां तृषति च तम्॥ ११॥

हे राजिसहै! मुझ से वे वोले कि तुम जाकर उस राजा का दर्शन करो और मनके मोहका त्यागन करो हे महाभाग ! दार-संबह करो अथवा उस राजा से पृंछ लेना ॥ ११॥

संदेहंतेमनोजातंकथयिष्यतिपार्थिवः॥ तच्छ्रत्वावचनंतस्यमामेहितरसासुत॥ १२॥

वह राजा तुम्हारे मनके संदेह को दूरकरेगा हे पुत्र ! उनके वचन सुनकर तुम शीव आ जावो ॥ १२॥

ांत्रीक्षोदंसहाराजस्वरपुरेचतदाज्ञया ॥ मोक्षकामोहिमराजेन्द्रबृहिकृत्यंममानघ॥ १३॥

हे महाराज ! उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे नगर में आया हूं हे राजेन्द्र ! हे पापरहित ! मुक्तें मोक्ष की इच्छा है इसलिये आय कृत्य को वर्णन कीजिये ॥ १३॥

तपरनी भेजतेल्या चरवा ध्वाधस्ती भेसेवनस्॥ ज्ञानंबा वद्रानें इमे दंत्रति बकारणस्॥ १४॥

हे राजेन्द्र! तप, तीर्थ, व्रत, यह स्वाय्याय तीर्थसवन वा ज्ञान जो मोक्षके प्रतिकारणहो सो आप कथन कीजिये॥१४॥

#### जनक उवाच॥

रहम्बिरेन्ड्सर्वण्यंतीत् पार्यादिते सदन् ॥ उपनीतो प्रतिकृतिकान्यसम्बद्धिः॥ १५॥

राजा जनकजी बोले कि है निवेन्द्र! जो सेक्स किस

जन को करना चाहिये सो सुनो प्रथम उपनीत ( यज्ञोपवीत ) इोकर वेदाभ्यास के निमित्त गुरुकुल में निवासिकरै॥ १५॥

> अधीत्यवेदवेदांतान्द्त्वा च गुरुद्चिणास् ॥ समारुत्तिस्तुगाईस्थ्येसदारोनिवसेन्मुनिः ॥ १६॥

वहां वेद व वेदांतों का अध्ययन करके गुरुद्क्षिणा देकर सः मावर्तन संस्कारपूर्वक एइत्याध्यममें स्त्रीसिहत निवासकरे॥१६॥

> नान्यद्वतिस्तुक्तंतोषीनिराज्ञीगतकलमषः॥ याज्ञित्त्वोज्ञातिकर्वाणिकुर्वाणःसत्यवाक्ब्रुचिः॥५७॥

यजन शजनाहि से भिन्न और वृत्तियों करके संतोषी आ-शाहीन कल्मपरहित अधिनहोत्रादि कर्म करते हुये सत्यवाक् पवित्र ॥ १७॥

> पुत्रंपोत्रंसमासाद्य वानप्रस्थोश्रमेवसेत् ॥ तापनावड्रिपूरिजस्वाभार्योपुत्रेनिवेश्यच ॥ १८ ॥

पुत्र पौत्र को प्राप्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में निवास करें तय से काम कोषादि छह रात्रुओं को जीतकर व भाषी पुत्र को सोंप कर ॥ १ = ॥

> स्वीत्रवीन्यथान्यायमात्मन्यारोप्यधर्मवित् ॥ वसेलुर्याश्रमेश्रांतः शुद्देवैसम्यक्षये ॥ १९॥

यवान्याव धर्मातमा सब अग्नियों का आत्मामें अरोपत कर के शुद्ध वैराग्य द्दोनेपर चौथे आश्रममें शांतहो निवासकरे॥१६॥

विरत्तस्य शिकारे। शिनसंन्यातेनान्यधाकवित्॥ वैद्यारण विद्यार्थनान्ययेनिनतिर्धन॥ २०॥

सन्यास में विश्वते विना श्रोर किसीका श्रविकार नहीं है यह वेदवाक्य सत्यहे अन्यथा नहीं यह मेरी मित है ॥ २०॥ शुकाष्ट्रचत्वारिंशहैसंस्कारावेदवोधिताः॥

चत्वारिंशद्गहस्थस्यप्रोक्तास्तत्रमहात्मिः॥२९॥

हे शुकदेवजी! जन्मसे रमशानपर्यन्त ( ध= ) संस्कार चेदने कहे हैं उसमें महात्माओं ने ग्रहस्थको "४०,,संस्कारकहे हैं॥२१॥

अष्टीचमुङ्किङामस्यप्रोक्षाः शमद्माद्यः ॥ आश्रमादाश्रमंगच्छेदितिशिष्टानुशासनम्॥ २२॥

त्रीर शम दमादि आठ संस्कार मुक्तिकी कामनावालोंकोकहे हैं शिष्टोंकी यह त्राज्ञा है कि आश्रमसे आश्रम में बवेश करें॥२२॥

श्रीशुक उवाच ॥

उत्यक्तेहिन्दैराग्येहानविज्ञानकं सहे ॥ अवस्यमेववस्तव्यमाश्रमेषुवनेषुवा ॥ २३ ॥

शुकदेवजी बोले कि जब बुद्धिमें वैराग्य अवस्थिते उत्पन्न होनेसे ज्ञान वैराग्य प्राप्ति हो तब चाहे गृहस्थादि व्यवस्थे नि-वास करे वा वनमें निवास करे॥ २३॥

जनक उवाच॥

इंद्रियाणिविद्धानिननियुक्तानिमानद्र॥ अवदानसम्बुद्धिविकारांत्तामनेकारः॥ २४॥

जनकजी वोले कि हे मानद! इंद्रियाँ वड़ी हि हैं नियुक्त नहीं हैं वे अपक पुरुषको अनेक विकार करती हैं॥ २४॥

भोजनेच्छांसुखेच्छांचशय्येच्छामात्मजस्यच ॥ वर्गानुस्याक्षयुक्षीद्विकारेस पुरक्षिते ॥ २५ ॥

भोजन, सुख, सेज, पुत्रकी इच्छा जब विकारकी प्राप्ति यति अवस्थान में हो तो यह कैसी होसक्ती है ॥ २५ ॥

ुर्ने वातना नालंनशानितुर । तिवै॥ अनस्तच्छमनार्थायकपेणचपरित्यजेत्॥ २६॥ वासनाजाल वड़ा दुर्जर है किसी प्रकार शांतिको प्राप्त नहीं होता है इसलिये वासनाकी शांति के निमित्त कमसेही उसको त्याग करना चाहिये॥ २६॥

> ऊर्ध्वसुप्तः पतत्येव नशयानः पतत्ययः ॥ एरिज्ञः १५ रिक्षारोनमार्गेळमतेपुनः ॥ २७॥

अपर जो सोता है वही अवश्य नीचे गिरता है और नीचे श्यन करनेवाला कदापि नहीं गिरताहै इससे संन्यासमें श्रवहोंने का प्रायश्चित्त नहीं है और फिर उनको मार्ग (स्वर्शकोक) नहीं कि एक है ॥ २७॥

> यक्षिति । । राने हाने : फलंचातिसुखनमन्द्गामिनी ॥ २=॥

जैसी चींटी मूलसे शाखापर क्रमसे चड़ती है और वह मंद-गाशिनी सुखसे धीरे २ फल पर पहुंचजाती है॥ २=॥

िहंद प्रतिवादिक्षयमं कासुद्रस्य है।। शांतीयत्तिविश्रम्यसुनंत्रानिपियोडिका॥ २६॥

और विध्न की शंकाको छोड़ार शीवताहीसे चलता हुवा विहंग (पक्षी) थांत होजाता याने शीव धकनाता है परंतु विश्राम लेतीहुई पिपीलिका सुखपूर्वक गमन करती है।। २६॥

> न्तरपुष्यतं स्थानजेयनकृतात्निः॥ अतःक्रमेणनेतव्यमाश्रमानुक्रमेणच॥३०॥

मनकी कामना बड़ी प्रवत होती है वह अग्रतासाओं को अ-जेय है इससे अव्यवके अनुक्रम से इसको शनैः शनैः जीवतः चाहिये॥ २०॥

> गृह्हराश्रसमंस्थोपिशांतः हुनित्रास्तरः ॥ नवद्यम्बद्धानवदेखागास्यमेपयोगनेन ॥ ३१ ॥

गृहस्थाश्रम में स्थित होकर भी शांत, सुमति, आत्मज्ञानी, प्रसन्नता और दुःख न माने व लाभालाभ में समानरहै॥ ३१॥

विहितंकम्कुर्वाणस्त्यजंश्चितान्वितंचयत् ॥ त्रात्म्छामेनसंतुष्टोमुच्यतेनात्रसंशयः॥ ३२॥

विहितकर्म करते हुये चिंता को त्यागना चाहिये और आ-त्मलाभ में संतुष्ट होकर चिंता त्याग देनी चाहिये वह मुक्त होगा इसमें संदेह नहीं है ॥ ३२॥

पर्याहंराज्यसंस्थोपिजीवन्मुक्तोयथानघ ॥ विचरामियथाकामंनमेकिंचित्रजायते॥ ३३॥

हे पापरहित ! देखों में राज्य में स्थित होकर भी जीवन्मु-क्तहूं और यथेच्छ विचरता हूं मुझे कुछ भी नहीं होता है॥३३॥

मुंजानोविविधान्सोगान्कुर्वन्कार्यार्यनेत्वः॥ भविष्यामिवथाहंत्वंतथामुक्तोभवानघ॥ ३४॥

अनेक प्रकार के भोगों को भोगते और अनेक प्रकार के कर्म करते भी जैसे में जीवन्सुक्त हूं हे पापरहित! इसी प्रकार तुम भी होवो॥ ३४॥

> क्ष्यतेखलुयहर्यमहर्यंबध्यतेकुतः॥ हरयानिपंचभूतानिगुणास्तेषांतथापुनः॥ ३५॥

यह जो जगत् दीखता है वह माया का विकार होने से दी-खता है परमार्थ से नहीं है फिर आत्मतत्त्व कैसे वंधन में हो-सक्ता है सूर्य से प्रकाशित घटादि सूर्य को नहीं बांध खक्षे पंच भूत और उनके गुण लक्षित होते हैं॥ ३५॥

ष्टारनगन्योजुगानेनप्रत्यक्षीनकत्। । नक्षंबध्यतेत्रहात्रिकारोनिरंजनः ॥ ३६ ॥ आतमा तो बनुमानमेही जाना जाताहै प्रत्यक्ष में नहींजाना जाता हे ब्रह्मन् ! वह निर्विकार निरंजन किस प्रकार वंधन को प्राप्त होसका है ॥ ३६ ॥

मनस्तुसुखदुःखानां महतां कारणं हिज ॥ जातेतुनिर्मले छास्मिन्सर्वभवतिनिर्मलम् ॥ ३७॥ हे दिज ! केवल मनहीं भारी सुंख दुःखोंका कारणहें मनके निर्मल होने में सब निर्मल होता है अविद्याजन्य अन्तः कारणः विश्वन्न जीव मनकी दृति और अविद्यासे कर्ता भोक्तासा प्रतीत होता है॥ ३७॥

भ्रमन्सर्वेषुतीर्थेषु स्नात्वास्नात्वापुनःपुनः॥ निर्मलं न मनोयावत्तावत्सर्वनिरर्थकम्॥ ३८॥

सव तीथों में श्रमण करने श्रीर वारंवार स्नान करनेसे जव तक मन निर्मल नहीं होताहै तवतक सबही निर्धक है।। ३८॥

नदेहोनचजीवात्मानेन्द्रियाणिपरंतप॥ मनएवमनुष्याणांकारणंवन्यमोक्षयोः॥ ३९॥

हे परंतप ! देह जीवात्मा मन इन्द्रिय इनमें एकभी नहीं परंतु मनुष्योंके वंधमोक्षोंका मनही कारण है ॥ ३६ ॥

युद्धोमुक्तःसदैवात्मानवैवध्येतकहिंचित् ॥ बन्यमोचोमनःशंरयोतितिग्रञ्ज्ञान्तेप्रशाम्यति॥४०॥

आत्मा सदा शुद्ध मुक्त है वह कभी वंधनमें नहीं आता मन मेंही वंधमोक्ष रहताहै मनके शांत होनेपर शांत होताताहै॥४०॥

राष्ट्रितियनुरामीनिभेदाः निमनोगाः ॥ एकात्मत्वेकथंभेदः संभवेद्वैतदर्शनात् ॥ ४१॥

शत्रु, सित्र, उदासीन यह सब मनोगत भेद हैं द्वैतदर्शन से एकात्मक होने में केसे भेद संभवित होता है।। ४१॥ जीदोबद्धसदेवाहं न श्वासाधिचारणा॥

2.8

मेर्डिक्ट्रिसंसरेवर्तमानारम्बर्तते॥ ४२॥

में जीवर्सज्ञक ब्रह्मही सदाहूं इसमें विचार करनेकी आवश्य-कटा नहीं है संसारमें वर्तनेसे भेदबुद्धि प्रवृत्त होतीहै ॥४२॥

अविद्येयंमहाभागविद्याचतित्रवर्नतात् ॥ विद्याविद्येचविज्ञेयंसर्वदेवविचक्षणैः ॥ ४३ ॥

हे महाभाग ! यह सब अविया है और उसकी निवृत्ति विया है विचक्षणोंको विया और अवियाका ज्ञान सदा करना चाहिये॥ ४३॥

विनाइतयंदिकाष्ट्रायाचे यक्षंसुखम् ॥ अविद्ययाविनातद्वत्कथंविद्यां खवेत्तिवै ॥ ४४ ॥

विना धूपके छ।याका सुख किस प्रकार जाना जासका है इसीप्रकार अविद्याके विना विद्याका ज्ञान नहीं होता है ॥४४॥

गुणागुणेपुवर्तने भूतानि च तथैवच ॥

इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेषुकोदोषस्तत्रचाऽऽत्मनः॥४५॥

गुण गुणों में और पंचभूत पंचभूतों में वर्तते हैं इन्द्रिय इ-न्द्रियों में वर्तती हैं उसमें आत्माका क्या दोष है ? ॥ ४५ ॥

नदीवानदेशकार्थे हमावेतेषुनदेशः॥

अन्यधः वर्ननाद्याः स्यारसीगतानामिदानघ॥ ४६॥

लोककी रक्षा करनेके निमित्त वेदोंमें सर्वत्र मर्यादा स्थापित की है हे पापरहित! अन्यथा सौगत ( वुद्धों ) के समान धर्मनाश होताहै॥ ४६॥

वर्षनाइंदिन**ः स्याहर्णाचारोऽतिवर्तितः ॥** अनेत्वेद्मिहिहेनमार्गेषाग्चहतांशुनस् ॥ ४७॥

धर्म के नाश होने से उहाजित वर्णावार नष्ट होजाता है इस िये वेदनिर्दिष्ट मार्ग से चलनेवालों का कत्याण होताहै॥४७॥

# श्रीशुक उवाच॥

संदेहोवर्ततेराज्ञातिवर्ततियेक्षाचिन् ॥ भदतायागितंत्रतच्छुण्यतोनेनसिय॥ ४=॥

श्रीशुक्तदेशनी बोले कि हे राजन् ! हे नराधिंप ! जो कुछ आपने कहा है उसको सुनते हुये मेरा संदेह नियुत्त नहीं हो। ता है ॥ ४=॥

> तेष्वत्रेष्टिकारः ययन्यक्षत्रहाति ॥ दश्कुलिप्रदीयनीवेदोक्तोवतपूरते ॥ ४६ ॥

वेदधर्मनें हिंसा भी होती है और हिंसा अधिक अधर्नशासी हैं इससे हे राजन् ! वेदोक्तधर्म कैसे मुक्तिदायक होसकाहै ॥ ४९॥

प्रत्यक्षेणस्यनाचारः तोसयानं नराधिय॥

पशूनांहिं उतंतहज्जनणंचामिपस्यच् ॥ ५० ॥

हे राजन् ! लोकपान करना यह प्रत्यक्ष मेंही अनाचारहे तथा पशुका वथ और मांस का सक्षण ॥ ५०॥

> लीबामगीत्थानोक्तः प्रस्तवेशसुर गहः ॥ कृतक्रीडारायागोकाव्यतानिकिव<mark>धानिच ॥ ५</mark>९ ॥

और सीजामिंग यज्ञ में प्रत्यक्ती सुराका प्रहण है पूनकी के और अनेक प्रकार के बत वर्णन किये हैं। ४१॥

श्रुपतेस्मपुराधातीः छद्यविन्दुर्वभोत्तमः॥ अध्ययन्यदेनदेवव्यव्यः सत्यनागाः॥ ॥ ॥ ॥

और हमने यह भी सुना है कि पहिले एक शशबिन्दु नामक राजा थे वह यज्ञशील धर्म में तत्पर वदान्य और सत्यसा-गर थे॥ ५२॥

गोलाशवर्तनेनृतांरास्ताचोत्ययगातितास्॥ यक्ताभ्यविद्वित्वनेन्त्रवृद्दिन्तियाः॥५३॥ धर्मसेतुश्रों के रक्षक उत्पथगामियों के शासनकर्ता और उन्होंने बड़ी बड़ी दिवणाओं के बहुत से यज्ञ किये हैं॥ ५३॥

चर्मणांपर्वतोजातोविन्ध्याचळसमःपुनः॥

मेघान्डु हावनान्जातानदीचर्भएवतीशुभा ॥ ५४ ॥

उनके यज्ञीय पशुश्रों के चर्म का शैल के समान ढेर होगयाथा मेघों का जल उसपर पड़ने से चर्मण्यती नदी वह चलीहै ॥५४॥

लोबिएका दिवंदातः कीतिरस्याचलामुवि॥ एवंधर्मेषुवेदेषु नमेबुद्धिः प्रवर्धने॥ ५५॥

वे भी राजा स्वर्ग को गये कि जिनकी भूमंडलमें वड़ी कीर्ति है वेदके ऐसे धर्मों में भेरी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती कारण कि स्वर्ग की प्राप्ति अनित्य हैं॥ ५५॥

कीनद्वेनलव्यवेसुखयाद्योतिसानवः॥

अलाभेदुःखमत्यन्तं जीवन्सुकःकथंभवेत्।। ५६॥

और आपके भी जीवन्सुक होने में मुक्ते संदेह है जो मनुष्य स्त्रीतंगनें भोगसे सदा सुख पाता है उसके विना दुःख मानता है फिर वह जीवन्सुक कैसे होसका है ॥ ५६॥

जनक उवाच॥

हिंसायज्ञेषुमत्यक्षासाऽहिंसापरिकीर्तिता ॥ इपाविषोगनोहिंसानान्ययेशिविनिर्णयः॥५७॥

जनकजी वोले कि हे शुकदेव! यज्ञोंके वीचमें जो हिंसा है वह अहिंकादीहै "अहिंसन्सर्वभूतान्यव्यव्यविधेभ्यः" इति श्रुतेः॥ यदि वह हिंसा रागरूप उपाधि से कीजाय तो हिंसाही होगी अर्थात् मांसस्वणके निमित्त याग करना हिंसा है॥ ५७॥

यथाचेन्द्रनसंदोगाद्रग्नोधूमः प्रवर्तते ॥ व्यरागेणचयत्कर्मतथाऽहंकारवर्जितम् ॥ ५०॥ जैसे गीले ईंधनके संयोग से अग्निमें धूम प्रवृत्त होता है और उसके विना धूम नहीं होता है इसीप्रकार रागादि उपाधि के रहित होनेसे हिंसा नहीं है ॥ ५= ॥

चिहिंसांचन्याचिहिवेदोक्तांमुनिसत्तमः॥

रागिणांसाविहिंसैवनिः स्प्रहाणांनसामता॥ ५९॥

हे मुनिश्रेष्ठ! इसप्रकारसे तुम वेदोक्त हिंसादो जानो रागियों के निनित्त हिंसाही है और विराधियोंको नहीं है ॥ ५६॥ अरागेणचयत्कर्मतथाऽहंकारवर्जितम् ॥ अकृतंवेद्विद्वांसः प्रवदन्तिमनीविणः ॥ ६०॥

जो कर्म आहंकाररहित राग व द्वेषके विना कियाहै अर्थात् ईश्वर की प्रसन्नताके निमित्त भगवान् में कर्मफलसमर्पणरूप जो कर्म किया जाताहै उसको विद्वान् मनीषी अक्टतही मानतेहैं॥ ६०॥

गृहस्थानांतुहिंसेवयायज्ञेद्विजसत्तम ॥

व्यरागेणचयरकर्मतथाऽहंकारवर्जितम् ॥६१॥

रागी ग्रहस्थियों की तो वह हिंसाही होगी और जो रागर-हित ऋहंकारवर्जित कर्स किया है ॥ ६१ ॥

साऽहिंसेवनहामागसुमुक्णांजितात्मनाम्॥६२॥

इति शीरमन्त्रसम्बन्धसम्बन्धस्य । शुक्रम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धस्य

वह जितातमा सुरुखुओं हो अहिंसाही है अथवा जिनकी मां-सादिमें रुचि अधिकतर वड़गई है उसको यज्ञते अन्यत्र पशुवध (हिंसा) कहकर यज्ञमें नियमपूर्वक कर्नद्वारा चित्रशृद्धि करा सुड़ाने में तात्पर्य है कि जिससे शनैः २ हो इदेवे॥ ६२॥

इति श्रीमात्रास्थानकसम्बद्धानुराणेष्ययमस्कन्येसापाटीकायां श्रीस्थानस्य संपादीस्थानस्यमोऽस्यायः ॥ ७ ॥

# त्रथ अध्मोऽध्यायः॥

# श्रीशुक उवाच॥

संदेहोऽयंमहाराज वर्ततेहद्येमम् ॥ मायामध्येवर्तमानःसक्थंनिःस्प्रहोभवेत् ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज! यह मेरे हृदय में श्रीर भी संदेह है कि मायामें वर्तमान यह मनुष्य निःस्पृह कैसे हो सक्ता है ॥ १ ॥

> शास्त्रज्ञानं चसंप्राप्यिनत्यानित्यविचारणम् ॥ त्यजनेनमनोमोहंसकथंमुच्यतेनरः॥ २॥

हालहानको प्राप्त हो नित्यानित्य के विचारको करके भी योगादि के विना मन मोहको नहीं त्यागता है फिर वह मनुष्य कैसे मुक्त होताहै॥ २॥

अन्तर्गतंतमर्छेतुंशास्त्राद्बोघोहिनजमः ॥ यथाननश्यतितमःकृतयादीपवार्तया॥ ३॥

अविद्या से जो मनमें अंधकार छारहा है वह शास्त्रज्ञन्य पर् रोज ज्ञानने नष्ट नहीं होता जैसे दीपककी वाती करने से अंध-कार दूर नहीं होता है ॥ ३॥

अद्रोहःसर्वभृतेषुकर्तवयःसर्वदाबुधैः ॥ सङ्थंराजशाद्द्रिस्टरहस्थरयभवेत्यः ॥ ४ ॥

पंडितोंको सदा सब प्राणियोंने द्रोह त्यागनाचाहिये हे राज-शार्दूळ! यह वार्ता गृहस्थको साध्य नहीं है ॥ ४ ॥

विनेपणानतेज्ञांतातथाराज्यमुखेयणा ॥ जनेपणाचसंघामेजीयन्मुकःकयंसरेः॥॥॥ वित्तेषणा, राज्यसुखेषणा और संप्राम में जयेषणा आपकी शांत नहीं हुई फिर मुक्त कैसे होसक्तेहो॥ ५॥

चौरेषुचौरवुद्धिस्तेसाधुवुद्धिस्तुतापसे॥ स्वप्यत्वंनवाप्यस्तिविदेहस्त्वंकथंन्य॥६॥

आपकी चोरों में यह चोर है ऐसी बुद्धि है तपस्त्रियों में यह तर्वाहै ऐसी बुद्धिहै अपना पराया तुममें लगाहुवाहै हे राजन्! फिर आप विदेह किस प्रकार होसके हैं॥ ६॥

कटुतीचणकपायाम्लरसान्वेत्सिशुभाशुभान् ॥ शुक्तिवेचितं नाशुभेषु तथा नृप ॥ ७॥

कडुवा, तीखा, कसेला, अम्ल आदि अच्छे बुरे रसों को तुम जानतेहो अच्छेनें तुम्हारा चित्त रमताहै और अशुनोंकी इच्छा नहीं है ॥ ७॥

जायस्यम्भुषुतिश्चतवराजन्मवन्तिहि॥ अदस्थास्तुयथाकाळंतुरीयातुकथंन्य॥ =॥

हे राजन ! आप में समय २ पर जायत्, स्वम, मुपुरित अ-वस्था वर्तती हैं फिर तुरीया कहांसे होगी॥ = ॥

पद्यस्य स्थेभार् वसर्वेवैवद्यगामम्॥ स्वान्यहंचैवसर्वेषां महत्र केत्दंनमन्य से॥ ६॥

पैदल, घोड़े, हाथी और रथ ये सब मेरे वशीमृत हैं इन सब का में स्वामी हूं कहिये यह बात आप मानतेहैं या नहीं॥ ६॥

मिष्टा हिन्सराया सुरिनोविमनास्तथा॥ नारमणां पनवावर्षेसमहक्क स्रोत्सम॥ १०॥

हे राजन्! सदा मीटा खातेहो मुदित और विमन रहते हो नाला और सर्वमें भेद हालतेले सहावादि कव होसक्तेहो॥१०॥ विमुक्तस्तुभवेद्राजन्समलोष्टाश्मकाञ्चनः॥ एकात्मबुद्धिःसर्वत्रहितकृत्सर्वजन्तुषु॥ ११॥

हे राजन् । मिट्टी और सुवर्ण में समान दृष्टि करने सेही यह प्राणी मुक्त होता है इसिलये सवमें एकात्मवृद्धि और सब ज-न्तुओं का हित करना चाहिये॥ ११॥

नमेऽद्यरमतेचित्तंग्रहद्वारादिषुकचित्।।

एकाकीनिः स्प्रहोऽत्यर्थं चरेयमिंतिमेमितः॥ १२॥

मेरा तो अब गृह दारादि में कहीं भी चित्त नहीं रमता है इकला निःस्पृह होकर विचरण करूं यही मेरी मति है ॥ १२॥

निःसङ्गोनिर्ममःशान्तःपत्रमूलफछाशनः॥

स्गर्इ चिर्पामिनिईन्डोनिष्परिग्रहः ॥ १३॥

निस्तंग निर्मल शांत व पत्र मूल फैलों का भोजन करता हुवा मैं निप्तरिग्रह व निर्द्वन्द्व होकर मृगवत् विचरण करूंगा॥ १३॥

किंमेग्रहेणवित्तेनभार्ययाचस्वरूपया ॥ विरागमनसःकामंगुणातीतस्यपार्थिव ॥ १४ ॥

हे राजन्! मुझको घर धन ऋौर रूपवती भार्यासे क्या प्रयो-जन है इस गुणातीत मनमें पूर्ण विराग है ॥ १४॥

> चिन्त्यसेविविधाकारंनानारागसमाकुलम् ॥ दम्भोऽयंकिलतेभातिविमुक्तोस्मीतिभाषसे ॥१५॥

आप अनेक प्रकारके रागसे व्याप्त विविध आकार प्रपंचका विचार करतेहो अतएव अपने लिये विमुक्त कहना आपका दंभ विदित होता है ॥ १५॥

कदाचिच्छञ्जजादिन्ताधनजाचकदाचन॥ कद्यचिरभैन्यजाचिन्तानिहिचन्तोसिकदानृप॥१६॥ तुमको कभी श्रृत और कभी धन से चिन्ता रहतीहै कभी सेनाकी चिन्ता रहतीहै किहये तो हे राजन ! आप कब निश्चित रहतेहो।। १६॥

वैखानसायेमुनयोमिताहाराजितव्रताः,॥

तेपिमुह्यन्तिसंसारे जानन्तोपिह्यसत्यनाम् ॥१७॥

जो वैखानस मिताहारी जितवतहैं वे असत्य जानका भी इस संसारमें मोहित होते हैं॥ १७॥

तववंशसमुत्थानां विदेहाइदिस्यते ॥

कुटिलंनामजानीहि नान्यथेतिकदाचन ॥ १८॥

आपके वंशमें हुओंका जो विदेह नाम है यह कुटिल नामहै इसमें अन्यथा नहीं है॥ १८॥

विद्याधरोयथामूर्खो जन्मान्धस्तुदिवाकरः॥ छन्नीधरोदरिद्रश्च नामतेषांनिरर्थकम्॥ १९॥

जसे मूर्खका नाम विद्याधर जन्मांध का नाम दिवाकर हो दरिद्रका नाम लक्ष्मीधर हो इनका यह नाम निरर्थकही है १९॥

तववंशोद्भवायेयेश्वताःपूर्वेनपाच्याः॥

विदेहाइतिविरूयाता नामतः कर्मतीनते ॥ २०॥

आपके दंश्तेउपने जो राजा मैंने पूर्वमें सुने हें वे नामसेही विदेह थे कर्म से नहीं॥ २०॥

निमिनामाभवद्राजापूर्वतवकुलेन्प ॥

यज्ञायंसनुराजर्षिविशिष्टंस्वगुरुंस्निम् ॥ २१ ।

हे राजन ! तुम्हारे पहिले कुलमें निमिनामक राजा हुये उ-

निमन्त्रयामासतदातमुवाचरवंमुनिः॥ निमन्त्रितोस्मियज्ञार्थद्वेन्द्रेणाधुनाकिल ॥ २२॥ नियन्त्रित किया तव मुनिने राजा से कहा कि इस समय तो मुझे इन्द्रने यज्ञके निमित्त निमन्त्रित कियाहै॥ २२॥ इत्यातस्यमखंत्रुं किरिप्यामितवापिवै॥

लावत्कुरुष्वराज्ञेन्द्रसंभारंतुरानैःशनैः ॥ २३॥

उनका यज्ञपूर्ण करके तब तुम्हारा भी यज्ञ पूर्ण करूंगा है राजन ! तुम धीरे २ सामग्री एकत्र करो ॥ २३ ॥

इत्युक्त्यानिर्ययोसोधमहेन्द्रयजनेमुनिः॥ निस्तरयंतुरुंद्वरद्ययस्य सम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धस

यह कह तुतिरांट महेन्द्र के भवन में चळेगये तिसि राजाने दूसरे को तुप्रवारके यज्ञ आरम्भ किया॥ २४॥

तच्छुत्वाकुपितोऽत्यर्थवशिष्ठोचपतिपुनः॥ इत्यापनपत्यसम्बद्धतेतुत्तस्योपनः॥ २५॥

यह सुनकर विशयनी राजापर बहुत छुळहुचे और बोले कि हे गुरुके लोप करनेवाले ! तुम्हारा देह पतित होजाय॥ २५॥

र कि तिर्देश विक्रमा विक्रमा ।

अन्योन्यशापात्पतितीतावेवचनयाश्चनस् ॥ २६॥ राजा ने भी शाप दिया कि तुम्हारा भी वेह पतित होजाय वे दोनों परस्पर शापसे पतित हुये ऐसा हमने सुनाहै ॥ २६॥

विदेशेन यशकेल्ड यथं शसीपुरः स्वयम्॥

विनोद्दवमेचित्तेविमाति रूपसत्तम॥ २७॥

हे राजेन्द्र ! विदेहने स्वयं अपने गुरुको कैसे शाप दिया मेरे चित्तमें यह विनोद विदित होताहै फिर वशिष्ठजी मित्राव-रुणके वीर्यसे उत्पन्न हुये और निमि पलकोंपर स्थितहुये॥ २७॥

जनक उदाच ॥

सत्यमुहंत्वयानात्रभिथ्यानिविचिद्दंमतम्॥

तथापिश्वणुवित्रेन्द्रगुरुर्ममसुपूजितः॥ २८॥

जनकजी बोले कि है शुकदेवजी ! यह तुमने सत्य कहा कुछ भी मिथ्या नहीं है तो भी हे निप्रेन्द्र ! सुनो जो हमारे गुरु व्यातशी ने कहा है॥ २८॥

> पितुःसङ्गंपरित्यच्यत्वंवनंगन्तुमिच्छसि ॥ खेंगें:सहसुसम्बन्धोगवितातेनसंशयः॥ २६॥

पिताके लंगका त्यागन करके तुम वनमें जानेकी इच्छा कर रतेहो तौ तुम्हारा खुगों के साथ सम्बन्ध होगा इसमें सन्देह नहीं है।। २६॥

महाभूतानिसर्वत्रनिःसङ्गःकभविष्यसि॥ आहारार्थंसर्।चिन्तानिध्यन्तःस्याः उपाप्ते ३०॥

महाजूतही जब सक्ति हैं तो निःसंग कैते होतके हैं जब आहार के वास्ते चिंताहै तो निध्वित कितत्रह होसकेंहें २०॥

दण्डा दिन इसाचित्सस्य स्थातस्य ते विच ॥

हारीवराव्या विल्हाने विषयाना सम्बादन ।। ३१॥

डण्डाजिनकी चिन्ता जैसी तुमको बनमें रहतीहै इसीयरह मेरेको राज्य की चिंता रहती है ॥ ३१ ॥ विस्तृहेत्वहृतहरू देवेहुकोरानुवानतः ॥

नमेबिदल्यसन्देहोति विजयित राधि ॥ ३२॥

दूरदेश से आयेहुये तुमको विकल्प प्राप्त है विकल्प कीर सन्देह न होनेसे में सर्वथा दिलिलाई हूं॥ ३२॥

नु कंत्रविधितियातं हुनं बुद्धां धित्रविद्या॥ रामहोरमीतिषुद्याहंसर्वदैग्लुकी नुरे॥ ३३॥

हे विश ! में सदा सुखते सोता श्रीर खाताहूं श्रीर में वश्र नहीं हुं इस बुद्धिमें में सदा सुखी रहता हूं ॥ ३३ ॥

त्वंतुदुःखीसदैवासिबद्घोहमितिशङ्कया ॥ इतिशङ्कांपरित्यज्यसुखीभवसमाहितः ॥ ३४॥

में वद्धहूं इस शङ्कासे तुम सदाही दुःखीहो इस शङ्का को त्यागकरिके सावधानी से सुखी होवो ॥ ३४ ॥

देहोयंममबन्धोऽयंनममेतिचमुक्तता ॥ तथाधनंग्रहंराज्यंनममेतिचनिइचयः ॥३५॥

यह देह मेराहै में बद्धहूं इस विचार से मुक्तता नहीं होती धन घर राज्यभी मेरा नहीं यह मुक्तको निर्चय है जब देहही मेरा नहीं तो राज्य कैसा॥ ३४॥

# सूत उवाच॥

तच्छुरवादचनंतस्य शुकः प्रीतमनाभवत् ॥ आप्टच्छचतंत्रगामाऽऽशुव्यासस्याश्रममुत्तमस्॥३६॥ सूतजी वोले यह राजा के वचन सुनकर शुकदेवजी बहुत प्रसन्नहुये और राजा की आज्ञा लेकर पिताके श्रेष्ठ आश्रम में गये॥ ३६॥

आगच्छन्तं सुतं हट्वाच्यासो पिसुखमात्रवास् ॥ चारिह्नच घ्रायमूर्घानं पप्रच्छकु शलंपुनः ॥ ३७॥ पुत्रको आया हुआ देखकर व्यातजी प्रसन्न हुये और आजि-इन कर शिर सूंघ कुशल प्रश्न पूंछते हुये॥ ३७॥

स्थितस्तत्र।ऽऽश्रमेरम्येपितुःपाइर्वेशमाहितः॥ देद्ध्ययनमंपन्नःसर्वशास्त्रविशारदः॥ ३८॥ और उस कार्याहरू साथमार्वे विश्वने स्वामा स्थितनो से

और उस रसगीक आश्रममें पिताके समीप स्थितहुये वेदा-ध्ययनमें सम्पन्न सब शास्त्र में पण्डित हुये॥ ३=॥ जनकस्यदृशांदृष्ट्वाराज्यस्थस्यमहात्मनः॥ सनिर्देतिंपरांत्राप्यपिनुराश्रमसंस्थितः॥ ३९॥ राज्यमें स्थित जनककी दशाको देखकर परानिर्द्वात्ते (परम-सुख) को प्राप्त होकर पिताके आश्रममें स्थितहुये॥ ३६॥

पितृणांसुभगाकन्यापीवरीन।मसुन्दरी॥ शुकर्चकारपत्नीतांयोगमार्गिस्थतोपिद्धि॥ ४०॥

और पितरोंकी पीवरी नाम कन्या परम सुन्दरीथी योगमार्ग में स्थितहोकर भी श्रीशुकदेवजीने उसे पत्नी बनाया॥ ४०॥ सतस्यांजनयामासपुत्रांश्चनुरएवहि॥

सतस्याजनयासासपुत्राश्चतुरएवाह ॥ कृष्णंगीरप्रमंचैवमूरिदेवंश्चतंत्रया ॥ ४१ ॥

और उसमें उन्होंने चार पुत्र उत्रन्न किये (१) कृष्ण (२) गौरप्रभ (३) भृरिदेव (४) श्रुत ॥ ४१ ॥

कन्यांकीर्तितमुरशचन्यासपुत्रःप्रतापवान् ॥ ददौविश्राजपुत्रायस्वणुहायमहात्मने ॥ ४२॥

और प्रतापवान् व्यास पुत्रने एक कीर्त्तिनामकन्या उत्पन्नकी और उसको विश्राजके ऋणुह पुत्र महात्माको व्याहदी ॥ ४२॥

अणुह्रस्यमुतःश्रीमान्त्रह्मदत्तःप्रतापवान् ॥ त्रह्मज्ञःप्रथिवीपाळःशुक्तकन्यातपुद्भवः ॥ ४३ ॥

अगुहका पुत्र श्रीमान् ब्रह्मदत्त हुवा यह राजा शुकदेवजी शि कन्यामें उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्मज्ञानी हुवा ॥ ४३॥

कन्यामें उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्मज्ञानी हुवा॥ ४३॥ कालेनिकयतातत्रनारदस्योपदेशतः॥

ज्ञानंपरमकंप्राप्ययोगमार्गमनुत्तमम् ॥ ५४ ॥

फिर कुछ समयके उपरान्त नारदजीके उपदेशसे परमज्ञान और उत्तम योगमार्ग को प्राप्तहोकर ॥ ४४ ॥

पुत्रेराञ्चंनिघायाधगतोबद्रिकाश्रमम्॥ मायाबीजोपदेशेनतस्यज्ञानंनिरर्गलम्॥४५॥ पुत्रको राज्यमें स्थापन करके चद्रिकाश्रमको गया मायाबीज सुवनेदवरी के मन्त्रोपदेशसे परमज्ञानवान् हुवा ॥ ४५ ॥

नारद्स्यप्रसाद्नजातंसद्योविमुक्तिद्रम् ॥ केदानिरिक्तरेरण्येत्वकत्यानकंषितुःशुकः ॥ ४६ ॥ और नारदजीके उपदेशसे जो मुक्तिका देनेवाठाहै हु कदेवती भी पिताका संग स्रामकर वैदालपर्वतके मनोहर शिखरमें॥४६॥

ध्यानमारुवायविषुलंरिथतः सङ्गपराङ्नुखः॥ उत्पपातगिरेःशृङ्गातिमहिंचपरमांगतः॥ ४०॥

सव नंग छोड़कर ध्याव में स्थितहो परमञ्जीनकादि तिज्ञि को प्राप्तहो पर्वत कुल से ऊपर उछल्यये॥ ४७॥

चारतहातीतहातेता विर्याजयथारविः॥ गिरेःश्वङ्गंदियाजातं शुक्रमोत्यतनेतदा॥ ४८॥

उत समय गुकदेवके उछत्वनेके वियोग से पर्वतस्त्रः विदीर्ग होतया और वह महातेज अत्यास्य में प्राप्त हुये सूर्य के समान सुरोभित हुये॥ ४=॥

उत्तर वर्षेया यः सुक्तर बाऽऽकाल गोऽमबत् ॥ अन्तरिकेतथाबायुः स्तूयसमा सुद्दिनिः ॥ ४९ ॥

जित समय गुरुदेवजी आकाश को गये तब बड़े उत्मात हुये जिसायकार अव्यक्ति में बायुहो इत्यकार सहर्षियों से ज्याकुळहो ॥ ४६ ॥

रोगता विविधासकी क्षितियहम्मारहरः ॥ ज्यासर्जु विवहासत्तरः कन्युक्तित्व प्रदेशस्त्र ५०॥ दूतरे भारकरकी समान तेजसे विराजितहुये और विरह से व्यक्तिय व्यालकी पुत्र २ ऐसा राउंकार कहनेत्वते ॥ ५०॥ गिरेःशृङ्गेगतस्तत्रशुकोयत्रस्थितोभवत् ॥ कन्द्मानंतदादीनंद्यासंनत्कास्यातु स्य ॥ ५१॥

ज्ञीर नहां शुकदेवजीये उत्त पर्वतर्शकर गर्व उत्तरस्य दीव श्रमसे व्याकुछ व्यासजी को कन्द्रग करता वेजकर॥ ५१॥

> सर्वधूनगतःसाक्षी प्रतिक्टइनदासदा ॥ अत्राद्यापिगिरेःशङ्केप्रातिक्टइःस्तुचे वद्या ५२॥

सर्वभूतों में प्राप्त साक्षीक्ष्यते तुम्हारी नेरी "क्षात्मा" एक है शोक शतको इस बाद्यते उस ले प्रति सम्ब अर्थान् उत्तर देने हुये शुक्रदेवजी अरकायो प्रतिवदे व्यष्टिदेहको समष्टि में छीन करके द्यापात्पाते स्थितहुये ऐसा जाना जाता है। यह शब्द अब भी उस दर्शतकुर स्वय्यताले सुनने में आता है॥ ५२॥

इद्न्तंतंतमाळद्यव्यासंरोकसमन्दितम् ॥ पुत्रपुत्रेतिमापंतंतिरहेन्द्रशिद्राण्यः॥ ५६॥

शोकयुक्त व्यासजी को रोता देखकर जो कि विदेशके पुत्र पुत्रकह रहे थे ॥ ५३ ॥

शिवस्तहराता व्यवस्थात् । यह ॥ व्यासम्बद्धाः सम्बद्धाः ॥ यह ॥

तव शिवर्जाने आनकर व्याज्यीको सवस्त्या कि हेव्यास ! शोक मतकरो ुल्हाः पुत्र तो दोविजीते थेप्रहे ॥ ५४॥

> ५९मां मिना को बुर्च नांचा हात छ ि ।।। तस्य तो को नम्भी जनत्त्रमासी कंदिरासका ॥ ५५॥

वह अकृतात्माओं को दुर्छभ परवस्ति को प्राप्तहृवा ख्रीर हहा के जाननेवाले नुमको उसका शोक नहीं करना चाहिये॥ ५५॥ पीर्तिकतिवुद्धाराज्यकीय पुत्रेक वस्तप्त ॥

## व्यास उवाच ॥

नशोकोयातिदेवेश किंकरोमिजगत्वते॥ ५६॥

हे पापरहित ! इस पुत्रसे तुम्हारी अचल कीर्त्तिहुई व्यासजी बोले कि हे देवेश! क्या करूं मेरा शोक नहीं जाताहै ॥ ५६॥

अतृतेलोचनेमेचपुत्रदर्शनलालसे॥

महादेव उवाच॥

छायांद्रच्यतिपुत्रस्यपार्वस्थांसुमनोहराम् ॥५७॥

पुत्र दर्शनकी लालसा से अब तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुयेहैं शिवजी बोले अच्छा तुम अपने निकट पुत्रकी छाया उसी मनो. हर आकृति युक्त को देखोगे॥ ५७॥

तांवीक्ष्यमुनिशार्दूळ शोकंजहिपरंतप॥

सूत उवाच॥

तदाद्दरीव्यासस्तुछायां पुत्रस्यसुप्रभास् ॥ ५८ ॥

हे मुनिशार्टूल, परन्तप! उसको देखकर तुम शोक का त्या-गनकरो । सूतजी बोले तब व्यासजी पुत्रकी सुप्रशावाली छाया को देखने लगे॥ ५८॥

दस्वावरंहरस्तरमे तत्रैवान्तरधीयत॥

अन्तर्हितेमहादेवे व्यासःस्वाश्रममभ्यगात्॥५९॥

इसप्रकार वर दे करिकै शिवजी अतर्थान होजाते भये और महादेवजी के अन्तर्थान होनेपर व्यासजी अपने आश्रम में आये॥ ५६॥

शुकस्यविरहेणापि तप्तःपरमदुःखितः॥

ऋषय ऊचुः॥

शुकस्यपरमांसिद्धिमाप्तवान्देवसत्तमः॥ ६०॥

और शुक्रदेवके नियोगमें परमत्वितको शाष्ट्राहुने "नेजी शतः वत के अवस्ति शुक्रदेवकी यह सनिहुई" यह न्यास्ट इसके वर्णन करने का है। ऋषि योळे हे देव सत्तम ! गुल्यदेवकी श्रम सति को प्राप्त हुये॥ ६०॥

सूत उदाच ॥

द्वाष्याद्यासस्ययेष्यातन्त्रेद्ध्यास्पर्यः।।। याहापराष्ट्रेद्धे गताःपर्यसहीतने॥ ६१॥

लूतजी वोले कि व्यासजीके जो देखा गाउँ पारिकार है। है जर वे सबही पहिले धर्म प्रचारार्थ महीतलों दिवस्तेलने ६९॥

किलेहेब्द्धि हैन्**म्यायनएतच ॥** 

जैति विस्यपुरास्य गताः संवेत्रोधनाः ॥ ६२॥

अतित, देवल, वैशस्पायन, जैमिनि और मुमन्त यह सब तयोधन होकर चलेगये॥ ६२॥

सानेतान्थी चपपुत्रं च लो सन्ति भएपुत ॥

च्यासारोक्तनाम कोत्समाना गोला १५३॥

इसप्रकार उनको पये देखकर और शुक्तिपत्ति परमगति विभार व्यासजीने महात्माओंको विरक्षते व्याप्रकृष्टी जाते की इच्छा की ॥ ६३॥

> सरतारन्तनाञ्चासरतांनिपादस्तंशुमान् ॥ मातरंजाह्वीतीरेनुकां शोकसारिताच्य ॥६४॥

मनमें ब्यासबी उस श्रेष्ट विश्व का याने अपनी माना संस्थ्वतीका समस्य किया जिसको गंगाके तटपर शोकते युक्त देखाला वस्ति वह परान्यके एक्ट्रीटे पुन्तक भी ॥ ६४॥

> रम्हत्वासस्यवर्तीच्यासरस्यवस्य नंगर्वतीलनस्॥ सामग्रामणस्योतेसः अल्मस्य तंरवरं सुनिः॥६५॥

इसप्रकार व्यासजी सत्यवती का स्मरणकर उस पर्वतश्रेष्ठ को छोड़कर वे महातेजस्वी मुनि अपने जन्म स्थानमें आये॥६५॥

एवंकृतेमनुष्याणां व्यासपुत्रोमहात्मनः॥

शुकमाहादम्यंपठेशित्यंवाञ्छितार्थंफछप्रदम्॥६६॥

हे महात्मन् ! इस्त्रकार मनुष्य व्यासपुत्र गुक्रदेवलीका साहार रम्य नित्य पाठ करेंगे वह वाञ्छितफलको प्राप्तहोंगे॥ ६६॥

> ्वेतर्कानुस्यानां चित्तेषापनाद्यसम् ॥ विद्यार्थीलभतेविद्यान्धनार्थीलभतेघनम् ॥ पुत्रार्थीपुत्रमामोति रोगीरोगाहिमुच्यते ॥ ६७॥

और इस चारित्र के सुनने से तम्पूर्णपट नाशहोते हैं और विद्यार्थी विकास प्राप्तहोताहै और धनार्थी धनको प्राप्तहोता है और पुत्रार्थी पुत्रको प्राप्तहोता है और रोगी रोगसे हूट जाना है॥ ६७॥

वेदिन्हण्दन्तिसततं पट्यमानास्पठान्तये॥ वेदिपद्यवितिर्जुला द्यापद्यन्तिचहरेःपुरम्॥६८॥ इति श्रीनात्रामहापुराचेप्रयमस्कन्येजनकोपदेशहरूको द्यवर्णनेनासाहसोडण्यायः॥८॥

श्रीर जो कोई इसको सुन्ता या सुनाताहै या पहुनाहै वह भी रूव पापोंसे जुल्हों कर वैकुण्ठको प्राप्तहोताहै कि जिल्हार से प्रीतृश्यदेवकी देवीजीकी कृपासे प्राप्त होग्येहैं उसी प्रकार इसक्षित्रको विकास स्वयंक्षेत्र रहण विको प्राप्तहों वेंगे६ द्या

इति वीत्रवासक्षणुराकेत्रवादकन्येकीरविष्टस्थावगोविन्द रिविद्यारं सः व्यक्तिकांदवक्षत्रपदेशसुकमोक्षत्रर्णनं नासाद्यसेऽध्यायः॥ ८॥



सम्पूर्ण पुरानों ने कार्युतान बहुत है तथा इसीमांति नोंपित श्रेष्ट स्कर है और साधारण कि ने इसका मिलना कि कित है क्योंकि अभी तक किसी यन्त्रालयहाग इसका उद्धार नहीं हुका कि येन्त्रित करने में भी विशेष धनका व्ययहै इस हेनु से सामान्य प्रकार कि प्रकार प्रकार होना भी कितन है तथापि यह ( कहतिकों प्रेस लखनऊ ) यन्त्रालय इसके को कि करने में कई वर्ष से कित्यद्ध है कह की पर कार्य के सहाराजा अयोध्याजी से क्षान्य कर कि कि किया के स्वार्थ के किया है जिसमें माहेश्वरखण्ड, कार्यक्ष प्रकार के स्वार्थ है कि सामान्य कर के व्यवस्थ है कार्य के कार्य कर के बार कर कार्य कर के कार्य कर कार्य कर कार्य कर के कार्य कर कार्य कार्य कर कार कार्य कर क

को माहब मुकम्मिल किराहर जा का फरमावेंगे और दरख्यान खरीदारी सद सुबलिस १०) रूपये के सुरक्षिल मतवा करमावेंगे उनको काँकल सुकरीरह से एक तिहाई कमी पर देवीजायगी-

नोट-जरूरी उल इक्तिमास यह है कि बक्रीया है। खण्ड यानी बक्राखण्ड और वैणवस्त्रण्ड इन दोनों की मतने की दिनोज तलाश है अगर किसे शायक
के इन्हीरेखुतुक में मीजूदहीं की बराव सिहरकार्म प्रत्ये हो तुनिक करने में
ताकि बासलूब सुनासिक संगवाकर तका व दावा कि के जीर नीज उन
साहब का नाम मय शुक्रिया दर्ज किताब कियाजाय कि कर्ला शावक कुनुवस्त्राने में कर्णाकार वसन गईना—